प्रभागः व वाहकेका पहलोतः हिन्दौ साहित्य मन्दिर गहलात निवास मेहती दरवाणाः जोवपुरः

> सर्वोभिकार प्रकासक द्वारा सुरवित है। महें १९६ ≓ मूल्य ﴿﴿)

# कोटा राज्य





## भौगोलिक व आर्थिक विवरण

नाम—ग्राघृतिक राजस्थान के पाच डिवीजनो मे कोटा डिवीजन भी एक है। इसमे भूतपूर्व राजपूताने की ३ रियासतें—कोटा, बून्दी व भालावाड शामिल हैं। कोटा राज्य राजपूताना प्रान्त के दक्षिण पूर्वी भाग मे स्थित है। इस राज्य की राजधानी कोटा का नाम कोटिया नाम के भील नेता के कारण पड़ा श्रौर इसी से इस राज्य का नाम कोटा है।

सीमा—इस राज्य के उत्तर पिश्चम मे चम्बल नदी है जो इसे बून्दी राज्य से श्रलग करती है। इस राज्य के उत्तर मे जयपुर श्रीर टोक राज्य, पिश्चम मे बून्दी श्रीर उदयपुर राज्य, दिक्षण-पिश्चम मे इन्दीर, भालावाड राज्य श्रीर ग्वालि-यर राज्य की श्रागरा तहसील है, दिक्षण मे खिलचीपुर श्रीर राजगढ राज्य, श्रीर पूर्व में ग्वालियर राज्य श्रीर टोक राज्य की छवडा तहसील है। इस राज्य का श्राकार चतुष्पद के समान है।

विस्तार—इस राज्य का क्षेत्रफल ( ग्राठ जागीर की कोटरियो सहित )
४,७१४ वर्ग मील है। यह २४ ग्रज्ञ, २७ कला तथा २५ ग्रज्ञ ५१ कला उतराज्ञ
और ७५ ग्रज्ञ ३७ कला तथा ७७ ग्रज्ञ २७ कला पूर्व रेखाज्ञ के बीच फैला हुग्रा
है। इसकी ग्रिधिक से ग्रिधिक लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक—कोटरी इद्रगढ के
उत्तरी सिरे से निजामत मनोहरथाने के दक्षिणी सिरे तक—लगभग ११५ मील
ग्रीर ग्रिधिक से ग्रिधिक चौडाई पिंचम से पूर्व तक—निजामत लाडपुरा के
पिंचमी सिरे से निजामत ज्ञाहपुरा के पूर्वी सिरे तक—११० मील है। इस राज्य
मे एक नगर, ४ कस्बे ग्रीर २,५२५ गाव हैं।

पहाड़ कोटा राज्य का अधिकतर भाग पहाडी है। ये पहाड ज्यादातर दक्षिण की और हैं। ये निजामत लाडपुरा के दक्षिणी कोने से आरम्भ होकर

१ कोटा राज्य का भौगोलिक व आधिक विवरण १६४७ के अनुसार है जब कि यह एक अलग इकाई था।

निवासत चेचट और प्रश्ननावर की उत्तरी शीमा बनाते हुए निजामत हकलेख बनामी मनोहरमाना भीर छीपाबडोद में फैल हुए हैं। में पहाड़ मासबा बाट के उत्तरी भाग में हैं। यों कोटा राज्य का क्षेत्र प्राचीन काल में मालवा का हो एक भाग था । पहाड़ी माग सम्पूर्ण राज्य का चौभाई भाग था । य पहाड़ धरा-वसी और विन्ध्रपाचल पूर्वत का मिमाते हैं। इनकी एक केंची बोटी लाबपुरा तहसील के दक्षिण में समुद्र की घरावस से १६०८ फूट केंची है। मालवा जाने का रास्ता इन पहाकियों में से ही होकर है। सबसे भ्रम्का व सूनम रास्ता निकामत पेश्वट के उत्तर पूर्वी माग में मुक्तकरा ( दर्रा ) घाटी है। धमी रेस मार्ग इसी घाटी में से होकर निकासा गया है। इस पर्वत सु समा की सम्बाई शेस के मगमग है। उत्तर की घोर इन्द्रगढ की ग्रहाइयों है जो १४ फुट के रुगमग सेंबी है। सबसे सेंबी पहाडी इस राज्य के पूर्व में शाहबाद कीन में है जो भामूती की पहाड़ी कहलाती है भीर १८०० फूट केंची है। ये पहाड़ वने जगमों से चिरे भीर काहियों संबवे हैं।

र्मारमा ---इस राज्य की मुक्स निवसी चम्बल ( प्राचीम नाम वर्मणवती ) कासी सिंध और पार्वती हैं जो बारहों महीने बहती है। भ्रन्य छोटी निर्दर्यों माह परवन वण्डेरी भीर कुर्ना है। संसव निक्ष्मी चलर या उत्तर पूर्वी दिखा में



बहुती हैं। चम्बन इन मवियों में सब से बड़ी धीर मुख्य नहीं है। कोटा राज्य मैं यह समभग ६ मोल बही हैं। इस नदी में १६७ फुट सम्यातमा १२ फुट **ढेंचा** एक बांध कोटा नगर के पान बनाया का रहा है। इससे राजस्मान राज्य वी सगमग ७ लाल एकड भूमि वी सिचाई हो सकेंगी तथा दो साक्ष तीस हवार टन श्रितिरिक्त अनाज पैदा हो सकेगा और एक लाख किलोवाट विजली तैयार की जा सकेगी। यह वाध १६६२ तक तैयार हो जायेगा।

इस राज्य में चम्बल की दो बड़ी सहायक निंद्यां है—कालीमिन्ध श्रीर पार्वती जो विन्धचाचल पर्वत से निकल कर इस राज्य के दक्षिण में होकर प्रवेश करती है। कालीसिन्ध गागरोण के किले के पास तथा पार्वती निजामत कुजड़ के दक्षिण पूर्वी कोने से प्रवेश करती है। कालीसिन्ध के तट पर इम राज्य के प्रसिद्ध स्थान गागरोण, पलायना तथा बड़ौदा हैं। पार्वनी के किनारे पर जलवाड़ा, फूमोद श्रीर खातोली है। कालीमिंध लगभग ३५ मील तक कोटा राज्य को ग्वालियर, इन्दौर व भालावाड़ राज्यों से ग्रलग करती हुई बहती है श्रीर पार्वती लगभग ४६ मील तक कोटा राज्य को ग्वालियर श्रीर टोक राज्य से श्रलग करती है। छोटी निदयों में श्राहू नदी महत्वपूर्ण है जो कोटा श्रीर भालावाड़ राज्य की सोमा नदी वन कर गागरोण के पास श्राकर कालीसिंध में मिल जाती है।

जलवायु—इस राज्य मे तापक्रम गर्मी मे ग्रधिक से ग्रधिक ११६० तथा सर्दी मे कम से कम ४४० फारनहीट तक चला जाता है। इस राज्य मे पानी का फैलाव ज्यादा रहता है ग्रत मच्छर ज्यादा होते है ग्रीर इस कारण मलेरिया का प्रकोप बहुत रहता है। वर्षा का ग्रीमत ३० इच है। कभी-कभी तो इतनी ज्यादा वर्षा होती है कि चम्बल मे बाढ ग्रा जाती है ग्रीर कोटा नगर के कई हिस्सो मे पानी भर जाता है।

भूमि व उपज—इस राज्य की ज्यादातर भूमि उपजाक ग्रौर काली है। ऐसी भूमि चम्बल, पार्वती ग्रौर ग्रण्डेरी निदयो तथा दर्रे के पर्वत-श्रेणियो ग्रौर कोर्टारयो के बीच मे स्थित है। इसमे बारा, ग्रन्ता, मागरौल, इटावा, बडोद, दीगोद, लाडपुरा, कनवास, सागोद, खानपुर ग्रौर कुन्जेड की रियामतें ग्राती हैं। यह भाग ज्यादातर मैदानी ग्रौर उपजाक है। इसमे ईख, ग्रफीम, तम्बाकू, रूई, तथा सब प्रकार के ग्रनात्र पैदा होते हैं। ग्रफीम पहले यहा बहुत ज्यादा पैदा होती थी लेकिन ग्रब सरकार के ग्रादेशों के ग्रनुसार उत्पादन कम किया जा रहा है। बारा मे केन्द्रीय सरकार का ग्रफीम का गोदाम है जहां से विभिन्न स्थानों को श्रफीम मेजी जाती है। श्रफीम बेचने का ग्रधिकार केवल केन्द्रीय सरकार का है।

यह राज्य राजपूताने का धान्य-भण्डार है। पिश्चमी राजपूताने के लोग श्रकाल के वक्त इस क्षेत्र में ही शरण लेते हैं। नदी व कुग्रों से काफी भाग में

१ चम्बल नहीं के लिये विस्तत विवरण बन्दी राज्य का इतिहास के प ४-५ पर देखिये।

विचाई होती माई है। धव चम्मस नहीं पर बांघ बन जाने पर काफी सिचाई होने लगमी। धतः फिर ठो यह क्षत्र राजस्थान का सबसे बढा धार्यामार ही जायेगा।

संपन--पानंधी नदी के पूर्व की घोर जगल कते हैं। जंगलों में बास सकती गाँव महूना योग शहद भावि पर्माप्त मात्रा में होते हैं। इनसे यहां के निवासी प्रपत्ता बीनग-निवाह करते हैं वसींकि जगमी गांगों में सती कम होती है। प्रिवक्तर पेड़ बहुस गुसर डाक बहु सागवान तीनम भावि के पाय जाते है। इन जगनों में हिसक पत्तु बहुत रहते हैं। सिह बाम चीता रींछ, सीमर, हिएग तीमगाय बारहसिंहा सूमर पावि बहुतायत से पाये जाते हैं। साहबाद किस्तनगब सानपुर हकतेरा चनवात भीर प्रस्तावर जगमी बान दर्शों के मूच्य भावास है। दर्शियादी के सामप्ताव की पाया है। वासी पितावों में चीम गांर निकरा बाज तीता है। जगमी पितावों में चीम गांर निकरा बाज तीता है। जगमी पतियों में चीम गांर निकरा बाज तीता है। जगमी पतियों में चीम गांर निकरा बाज तीता है। जमसी पतियों में चीम गांर निकरा बाज तीता है। जमसी पतियों में चीम गांर निकरा बाज तीता है। जमसी पतियों में चीम गांर निकरा बाज तीता है। जमसी बात है। समसी पतियों में चीम गांर निकरा बाज तीता है।

सचार व्यवस्था— व्यापार की सरकती के लिए तथा बनता की शुविधा के लिए मातामात की सुविधा होनी निसारत भावस्थक है। रैन सडकों तार डाक भाषि से ही राज्य की प्राथि सम्भव हो सकती है। कोटा राज्य में सवार व्यवस्था की प्रारम से ही कभी रही हैं। महाराव भोमसिंह के खासम-काम में यहां हवाई भ्रष्ट्वा बनाया गया है परन्तु उसका विश्वेष उपयोग नहीं होता। केवम सीक्रिया हवाई बहाब उदास बाते हैं। निह्यों का नावों द्वारा व्यापार नहीं होने के कारज कोई बियोप उपयोग नहीं होता है। बाता है। वर्षों के दिन से बाद धा वाने के कारण केती नट हो बाती है। सावागमन के मार्ग रक आते हैं। सामान्य सचार-व्यवस्था के साधन रेम व सड़कें ही हैं भीर वे भी पर्यान्त नहीं है।

इस राज्य मे वो रेस्ते साईलें हैं। एक कोटा-बीता भाइत का मान और दूसरी नागवा-मधुरा साइन का भाग। बोटा-बीता भाइन कोटा राज्य में ६६ मोस पसी है। यह साइपुरा रीगोन धम्मा बारों धीर कुम्बेड़ की रियावत में से होकर निकलती है। इस पर कोटा राज्य में कोटा जवतन बीगोद भीरा सम्मा विजीस बारों खताबा घटक धीर मासपुरा हुस १ स्टेशन हैं। इसि रेस्ते वाइन कोटा अवनत से दक्षिण की प्रोत्ते तक ४५ मीम सम्बी है। सह साइपुरा कमवास धीर पेक्ट की रियामतों म से मुकरी हैं। कोटा राज्य की सीमा में ६म पर कोटा अवनत से दक्षिण की प्राप्त में से मुकरी हैं। कोटा राज्य की सीमा में इस पर कोटा अवनत कीटा सिंग कीटा सामा की सीमा में इस पर कोटा अवनत कीटा सिंग सीटी डॉक्टमा तालाव डाइरेकी

श्रालन्या, रावठा, रोड, दर्गा, मोडफ, श्रीर रामगज मण्डी कुल ६ स्टेशन हैं। एक स्टेशन कोटा जकशन के उत्तर में इन्द्रगढ स्टेशन भी है। इन रेल लाइनो से राज्य को ७० लाख रुपये सालाना की श्राय है।

कोटा राज्य मे १६४७ ई० मे पक्की सडकें २७५ ग्रीर कच्ची मडके ५७० मील लम्बी थी। कच्ची सडके केवल गर्मी ग्रीर मर्दी की मामम मे काम ग्राती थी। राज्य की मब तहसीलें सडकों में सम्बन्धित थी। वर्षा ऋतु में भूमि चिकनी होने के कारण व नदी-नालों की भरमार के कारण यातायात वन्द रहता था। मुख्य सडकें निम्निलिखित थी—कोटा से भालावाड (५३ मील पक्की सडक), कोटा से वृन्दी (२२ मील पक्की सडक), कोटा से वारा (५० मील पक्की सडक), कोटा से कुवाई (६६ मील सडक) वृन्दी में कोटा होता हुग्रा भालावाड को जाने वाली सडक राष्ट्रीय राजपय है। कोटा-वृन्दी तथा कोटा-भालावाड सडकों का रास्ता वर्षा के समय चम्बल व ग्राहू नदी ग्रा जाने के कारण एक जाता है। उस समय नदो पार करने के लिए नावे काम में लाई जाती है। ग्रव तो इन सडकों का काफी विस्तार हो रहा है तथा नदियों में जगह-जगह रपटे वनाई जा रही है।

१६४७ मे कोटा राज्य मे ४५ डाकघर ग्रीर ५ तारघर थे। ग्रव तो इनकी सस्या निरन्तर बढती जा रही है।

खनिज पदार्थ — कोटा में कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पहले राज्य को इससे काफी श्रामदनी होती थी लेकिन धीरे धीरे विदेशी प्रतियोगिता के कारण इसकी ग्रामदनी कम हो गई। खनिज पदार्थों में यहा पत्थर मुख्य रूप में मिलता है जो सफेद, लाल श्रीर काले रग का होता है। कही-कही इसकी लम्बी-लम्बी पट्टिया निकलती हैं तो कही-कही छोटे-छोटे कातले श्रीर कही-कही केवल टुकडे। यहा का सफेद पत्थर बहुत सुन्दर होता है। उस पर घडाई व छटाई बहुत बढिया की जा सकती है। इसकी खाने मोडक, रामगज मडी व दर्रे तक फैली हुई है। लाल पत्थर की खाने निजामत लाडपुरा, कुन्जेड श्रीर खानपुर में पाई जाती है। लाल इमारती पत्थर लगभग सब जगह पाया जाता है। गेरू, रातई श्रीर पीली मिट्टी भी निजामन शाहबाद, इकलेरा श्रीर छीपाबडौद में पाई जाती है। श्रन्ता, मोडक, इन्द्रगढ, बारा खेडा श्रीर जगपुरा कसार में चून। बनाने का पत्थर बहुतायत से मिलता है। मोडक ग्रीर इन्द्रगढ के पत्थर से सीमेन्ट बनाया जाता है। लोहे की खानें शाहबाद श्रीर इन्द्रगढ की पहाडियो में स्थिन हैं परन्तु उनका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि श्रासपास कोयले

१ सवाई माधोपर तथा लाखेरी मे सीमेन्ट के कारखाने 🗦

#### राजपुताने का इतिहास

की कार्ने न होने के कारण सोहा निकालना महना पबसा है। कहीं कहीं पर सुलमानी पत्थर भी मिखता है। कुन्बी भीर मोठपूर के पास काथ बनाने की रेष्ठ भी पाई बाती है। कोटा राज्य के लेल में सनिज भरे पड़े हैं। यदि इनका पता समा कर निकाला जाय तो भ्रमुख्य पदार्थ निकल में।

धन्धा—यहां के लोगों का मुख्य घाया सतीबाड़ी है। उपवाक कासी निट्टी होते के बारण तथा वर्षों व सिषाई के पर्यान्त साधन होने के कारण कोटा के ज्यादातर सोग सेती करके प्रपाना भीवन-निर्वाह करते हैं। यह कोच राजपुताने का साथ माण्यार कहमाता रहा है। वोनों फसमें—रदी व सरोल पर्याप्त साधा में यहां थोई लाती हैं। यह सब कुछ होते भी यहां का किसान वर्ग गरीबी में ही रहता साथा है। इस कोच में प्रमृत्तिक काराने के स्वया बहुव प्यादा है। राज्य में अद्री वड़ी धान की माण्याम लोटा बारों घन्ना मांगरील सीसवसी संगोद सानपुर सारोला रामयंत्र सादि स्थानों पर है। यहां का दूसरा मुख्य कम्बा कगड़ा पुनरा है। कोटा की मतमम महमूबी बोरिया धानि पतनी बारोकी धौर रर्गों के लिये सहिद्य हैं। बारा ने पून्यों के बच्चे हुए माफे व पूर्व पता सवाई के लिये प्रसिद्ध हैं। बारा ने पून्यों के क्षेत्र हुए माफे व पूर्व सर्वाह के लिये प्रसिद्ध हैं। बोरला की रेबी प्रसिद्ध है। बेचून य मांगरील करना उद्योग है मूब्य केन्द्र है। प्राप्ति काम में कोटा की तलवार प्रसिद्ध से। धन सो सलवारों का कम ही न्ययोग होता है।

सामाज्ञिक, धार्मिक व शौस्कृतिक विवर्श

निवासी—इस राज्य के मण्डिरोग निवासी धार्य घीर निषियम वस के है। मारत में जिनने विदेशी झाकमय हुए घीर विदेशी भारत में बसे वे सब कोटा के क्षेत्र मंभी रहे। घर कोटा जो नि मामवा वा ग्रंग कहमाया जाता है, वहा कई जातियो का सघर्ष-स्थल रहा है। यही कारण है कि यहाँ मिश्रित जातियाँ ग्रधिक पार्ड जाती है।

मामाजिक हिष्ट से ग्रावादी विभिन्न जातियों में वेंटी हुई है। इसका मोटा विभाजन वाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुमलमान, कृपक व श्रमजीवी है। कृपको में धाकड, कराड, मीणा व भील है। श्रमजीवी जातियों में चमार मुख्य है।

राजपूर्तो ने यहाँ ज्ञासन स्थापित कर ग्रपना प्रभुत्व सामाजिक जीवन मे भी स्यापित किया । उनके रीति-रिवाज, खान-पान, वेश-भूपा तथा आचार-व्यवहार जनता श्रपनाने लगी। लोगो की खाँपें राजपूतो की खाँपो की तरह होने लगी। इनका खाना-पीना वडा सादा था। ग्राम जनता व कृपक लोग मक्की, जवार व घाट खाते है। माँस व मदिरा का प्रयोग कम किया जाता है परन्तु राजपूत वर्ग मे इमका प्रयोग ग्रधिक है। इनकी वेष-भूषा मे घोती-ग्रगरखी तथा सोफा मुख्य है। साफे के स्थान पर ज्यादातर पगडी बाघी जाती है। बहु शादी करने का रिवाज है। वड़े भाई की स्त्री को देवर से विवाह करने की प्रथा भी है। जादी-गमी के ग्रवसर पर माहिरा किया जाता है। जादी के लिए बचपन मे ही मँगनी तय करली जाती है ग्रीर कभी कभी तो गर्भावस्था मे ही जादी के वचन पक्के कर लिए जाते है। लड़की का जन्म ग्रज्भ समभा जाता है। समाज मे ब्राह मणी का प्रभाव ग्रधिक है। ग्रन्धविक्वाम व ग्रन्य कई प्रकार की सामाजिक कूरीतियो के कोटा के लोग शिकार है। स्त्रियों का पहनावा घाघरा, काँचली व ग्रोढनी होती है जो मोटे कपडे की होती है। पर्दा-प्रथा न्यापक है। राजपूत स्त्रिये तो बहुत पर्दा करती हैं। श्राम जनता की स्त्रियाँ सिर्फ घूँघट निकाल लेती है। गहने पहनने का बडा भौक है। राज्य की तरफ से जिसे सोना बख्शा जाता है, समाज मे उसकी इज्जत होती है। महाजन ऋण देने का काम करते हैं। परन्त समाज मे राजकीय पूरुप का प्रभाव श्रधिक होता है।

लोग ग्रधिक पढेलिखे नहीं हैं। पहली बार राज्य की ग्रोर से शिक्षालय सम्वत् १८७२ में खोला गया जिसमें दो ग्रग्नेजी, दो फारसी, दो हिन्दी के ग्रध्यापक नियुक्त किए गए ग्रौर दस रुपये उनका मासिक वेतन था। स्त्री-शिक्षा भी प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में पाच लड़िक्यें ही पढ़ने ग्राती थी। सन् १६४७ तक लोक-शिक्षण की ग्रधिक प्रगति नहीं हुई। सम्पूर्ण कोटा राज्य में एक इन्टर कालेज (हरवर्ट इन्टर कालेज), तीन उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) थे। हर तहसील में एक मिडल स्कूल तथा एक प्राइमरी स्कूल थी। शिक्षा उन्नित के लिए राजकीय ग्राय का २५ प्रतिशत वजट खर्च किया जाने लगा ग्रौर सालाना

९ राबपुताने का इतिहास तीन लाक रुपये शिक्षा के लिए खच किये आते था। यही घायरुमा स्वास्त्या

तान छात्त रुपय शिक्षा का सिए खच किय जात पा पह अवस्था स्वास्थ्य विमागको थी। माधूनिक क्षेत्र का एक अस्यतास को टार्मे या। बाकी सहसीसी में सिफ्तें डिस्पेन्सरी होती थीं। १६४७ तक स्वास्थ्य के सिए १ लाख २० हजार सालाना सार्चकिया जाताया।

धर्म—कोटा राज्य में हिन्दू प्रिषक सक्या में होने के बारए। प्राम पम हिन्दू है। यधि हिन्दुपों के सभी सम्प्रदाय पाए जाते हैं परन्तु कोटा के शासक धौर बनता बेच्नव सम्प्रदाय को प्रिषक मानते हैं। श्रीमायणी गोस्वामी वर्ग के बेच्नवों का कोटा में यहुत प्रभाव है और कई मन्दिर इस प्रकार के पाए जाते हैं। कोटा स्थित मबुरेसजों का मन्दिर बैच्नव धर्म का प्रतीक हैं। यहां के महा राव बेच्नवों को सून दान देते थे। द्वारिका हरिद्वार मधुरा धादि बच्नव केन्द्रों पर धामिक यात्राएं की बाती थीं। महाराव किलो र्सिह प्रथम ने तो बुच मूर्मि में बाकर वृत्र कीका का धानन्य भोग किया था धौर महाराव दार्मिह ने नाव धारा तक वैदल यात्रा की थी। निरस दो कोम बक कर बाद मास में नायद्वारा पहुँचे। महाराव किलोरसिहजी बालिमांनह काला से ध्यसक्ष होकर नावद्वारा गए धौर कोटा का राज्य धीनाधूजी शी मेंट कर दिया था।

वैष्णव षम में साथ साथ मोटा की अनुसा शिव व सूर्म की उपामक भी हैं। मामरापाटन में स्थित सूच मन्दिर इस बात का बोतन है कि हाज़ीती की कमता एक समय में मूर्य की उपासक थी। भीमगढ़ में प्राप्त एक सिवाल शिव मिन्नू पाया पगा है जिसका मकदार इस क्षेत्र में सेव मता प्रमावधारों होगा कर साता है। कोटा में जैम धर्म का प्रकार भी था। घेरगढ़ में स्थारहर्षी खाताश्री होना कर सिव खेन प्रतिमार्ग में में में धर्म धर्म का प्रकार भी था। घेरगढ़ में स्थारहर्षी खाताश्री की सात प्रतिमार्ग में हैं। यह एक राज्यूत सरवार द्वारा कावा कावा गई। इससे प्रतिमार्ग होता है कि बीन धर्म के सन्वायों न केवल क्ष्मणारी वर्ग ही था परस्तु राज्यूती में भी इसे स्वोकार किया। धर्म धर्मावसांस्वर्मों में मुससमान प्रविक है। राज्य की धार से उन्हें ऊँचे कैंबे यद विषे आहे था। इससे स्थार है कि शासकों ने धर्म-त्रुमधीलता की मीति धननाई सी। धार्मिक धन्मविस्वास मूत प्रत मारि का प्रभाव कमता पर घद भी है। भामिक मेनों में कोटा में वसहरा का मचा परस्कर सहस्वपूर्ण है। बराहरा के धवसर पर यह मेला सात दिन लगा रहता है।

प्रापा—पहाँ वी भाषा राजस्थाती है वर्षोंकि इसमें राजस्थाती सम्बर्धाय वतर होते हैं। यहाँ वी बोमयान की मापा हाड़ांगी कही जाती है। कुछ सोग मामबी बोमते हैं। हाड़ोगी सुद राजन्याती मापा नहीं जिसे डिगम का स्वरूप दिया जा सके । हाडोती उच्चार ग्रौर व्याकरण की हृष्टि से गुजराती से मिलतीजुलती हैं। कुछ यह मालवी भाषा के प्रभावयुक्त हो गई है। मालवी भाषा ग्रधिकतर मनोहरथाना, छीपाबडौद, ग्रकलेरा, बकानी, ग्रसनावर ग्रौर चेचट मे ज्यादा
बोली जातो है ग्रौर शुद्ध हाडोती कोटा व कोटारियो मे बोली जाती है। प्रारम्भ मे
राजकीय भाषा संस्कृत थी लेकिन ई सन् १८७३ मे फारसी हो गई ग्रौर फिर
कालान्तर में हिन्दी ने फारसी का स्थान १८८० में ले लिया। श्रग्रेजी राज्यकाल
के समय १६०० ई० के बाद राज्य में ग्रग्रेजी का ज्यादा प्रचार हो गया। शाहबाद में सहरियों की ग्रलग बोली है।

महाराव भीमसिंह ने वल्लभ सम्प्रदाय ग्रहिण किया ग्रीर गढ मे मिन्दर बनवा कर वृजनाथ की मूर्ति की उसमे प्रतिष्ठा की थी। दुर्जनसालजी के समय सम्वत् १८०१ मे मथुरानाथजी बून्दी से कोटा लाए गए। राव दुर्जनसाल बडे भगवद्-भक्त थे। वि स १७६७ मे उन्होंने सप्त स्वरूपों में एक लाख रूपया खर्च किया था। अन्नकूट ग्रादि वल्लभ सम्प्रदाय के उत्सव शुरू कराये।

### कोटा राज्य का शासन-प्रबन्ध

कोटा राज्य मुगल मल्तनत की देन है। मुगलों की शासन-व्यवस्था तो कोटा राज्य मे नही थी परन्तु कुछ उस ढाँचे के ग्राधार पर कालान्तर मे श्रग्रेजो के ग्राने से पहले तक वन गई। कोटा का राज्य हाडा माधोसिंह के वश के शासको का रहा है। यहा के शासको को 'महाराव' कहा जाता है। महाराव का राज्य-चिन्ह का उद्देश्य 'ग्रग्नेरिपतेजस्वी' ग्रर्थात् ग्रिग्न से भी तेजस्वी है। इम राज्य-चिन्ह के मध्य मे एक गरुड श्राकृति ग्रीर इसके श्रासपाम दो उडते घोडे बने हुए है।



महाराव कोटा राज्य के अध्यक्ष हैं। राज्य के बहु सबेंसवां हैं। राज्य की स्वस्त्यापिका कार्यकारिणी स्वयं त्यायपासिका कार्यक्ष हैं। सहाराव के हाम में निहित्त है। महाराव निरंकुत शासक है और आन्तरिक रूप में देवताओं के प्रसिनिध रूप में देव लागे हैं परस्तु वे हमेगा ही मुगलों के अधीन रहे हैं। बार में अध्यों के। मुगलों के बे सिपहसाक्षार व मनसबदार ब। मुगलों और अध्यों के के हमेशा सिराब देते रहे हैं। मुगल प्रमाव सिर्फ कागवी वा।

केन्द्रीय गासन-सत्ता शासक में मिद्रित थी। पूर्ण रूप से हिन्दू नामून प्रण सित था और यहाँ की प्रणा सब भाति कोटा करेश की प्रणा थी। राज्य में सरकारी यह पर नियुक्ति महाराव के भाग पर होती थी घौर घारस्थ में सही राजाभिराज महाराव सी' वचनाव' एसा लिखा चाता या । राज्य की देशरेक करने के सिए दीवान की नियक्ति होती थी। यह नियक्ति महाराव करते में राज रागा नामिमसिंह के बाद बयजी गुन्त सम्ब के बनुसार मन् १०१६ से सन् १८३७ तक दीवान का पद फालों के बस में पंतक रहा। परन्तु जब सदन सिंह फोसो को फोसोबाइ का राज्य प्राप्त हो गया तो पूर शह पद सहारा<sup>ह</sup> की प्रक्ति के भारतर्गत था गया। दीवान भाय-सम कोप भावि की देसरेल करता था। दूसरा मध्यो फौजबार होता या जो सेना का सध्यक्ष होता था सबा राज्य की व महाराव की सुरक्षा का भार उसी पर होता था। उसकी नियुक्ति भी महाराज करते थ परन्तु राज राष्ट्रा जानिमसिंह व उसके उत्तराधिकारियों में इन दोनों पदों नो एक मिना कर अपनी शक्ति बड़ासी थी। दीनान सा प्रधान या मुसाहिक्यामा के साथ ठाकुर वीवरी धीर हवासगीर होते वे। पुलिस तथा जुड़िशियम विभाग ग्रासग-रालग गरी थे । गिरवनार करने वासा ही म्यायाधीत वस जाना चा ।

राज्य कई परगनो मे विभक्त होता था । प्रत्येक परगने में एक चौधरी, एक कानूगो भ्रौर एक हवालगीर रहता था। हवालगीर प्राय राजपूत होता था भ्रौर दरबार से नियत किया जाता था। परगने मे एक फोतदार भी होता था। हवालगीर को १०) मासिक वेतन मिलता था ग्रीर सिपाहियो का वेतन ३) मासिक था। कानूगो का कार्य हकत ग्रौर पडत जमीन का हिसाब रखना तथा उसकी उन्नति करना था। चूकि साम्राज्य के प्रत्येक परगने का कान्गो सम्राट द्वारा नियत किया जाता था इसलिए कोटा के परगनो के कानूगो भी शाही फरमान द्वारा नियक्त किए जाते थे। इस प्रकार कानुगो शाही प्रतिनिधि होता था। परगने की भिम लगान, ग्रामद तथा खर्च का हिसाब वह दफ्तेर खाता म्राली (हिसाब विभाग) मे भेजता था। परगने के चौधरी, जागीरदार, प्रजा आदि कानुगो की सलाह से कार्य करती थी। कानगो का पद परम्परागत था परन्तु एक कान्गो के मरने के बाद उसके पुत्र को शाही फरमान लेना श्रावश्यक था। इनका वेतन नगद था। परन्तू कालान्तर मे भ्राय के भ्रश के रूप मे दिया जाने लगा। कोटा नरेश की श्राज्ञा का पालन करना उनका एक कर्त्तव्य होता था । परगनो पर कोटा महाराव का श्रधिकार तीन रूप मे था—जागीर, मुकाता श्रीर इजारा। कोटा शासक सामन्तो की सेवा के बदले मे जागीर देते थे। श्रपने सम्वन्धियो को जागीर देते थे। जागीर के परगने से मुगलो का सम्बन्ध नाम-मात्र था । जो परगने मुगल बादशाह बखसोस करते थे वे मुकात कहलाते थे । श्रधिकतर मुगल शासक कोटा नरेश को इनायत के रूप में देते थे। इनकी खिराज म्गलो को दी जाती थी। इसो प्रकार इजारा जागीर कोटा नरेश महाराव को प्राप्त थी। कोटा महाराव इन परगनो का मतालबा मुगल राज्य में साढ़े तीन लाख वार्षिक देते थे जो बाद में मराठों को दिया जाने लगा।

शासन की छोटो इकाई गाव थी। गाव मे पटेल का प्रभाव बहुत था। राज्य की भूमि-कर-ग्राय वसूल करने का ग्रधिकारी वही होता था। जालम- सिंह के समय से यह पटेल-प्रथा हटादी गई ग्रौर पटेलाई व्यवस्था स्थापित की गई। पटेलाई की प्राप्ति के लिए नजराना दिया जाना था। हर नए महाराव के समय पटेलाई नये रूप से नजराना देकर लेनी पडती थी। गाव मे पचायत का मुख्या चौधरी कहलाता था। पचायत सामाजिक व ग्राथिक सगठन का केन्द्र था।

भूमि-प्रवन्ध कोटा राज्य मे मुगल प्रवन्ध की तरह ही था। लगान उपज का तृतीयाज्ञ लिया जाता था। नकद या उपज के रूप मे जमा करा दिया जाता था। कोटा मे भूमि का विभाग कभी नहीं स्थापित किया गया। खडी

राज्यताने का इतिहास हुई फसल को राज्य-कर्मचारी गांव के मुक्स किसानों के सामने कूंता करते थे। इस कती हुई उपच का तीसरा हिस्सा राज्य में जाता था। दूसरा जागीरदार स सते थ । एक हिस्सा इत्यक सता या । अमीन नापने का काम उसी समय

पहला था अब कि किसी को माफी दी जाती थी। आगीरदार को साकीद की जाती थी कि उनके घोडे फसल को मध्टन करें। जिन किसानों को बीच नहीं मिसता था उन्हें राज की घोर से टिया चाता था। पटेकों से सजराना प्रति वर्ष

, Y

लिया जाता या तमा उन्हें राज्य से पगड़ी दी जाती थी जिसका सर्चा परगने के बकट से निकासा बाहा था। किसानों को दिसक्षा के समय तकाबी दी जाती थी। रावराणा वालिमसिंह ने पटेसों की कौसिस जिस प्रकार कि ग्रायुनिक रेवेन्य बोर्ड होता है, का निर्माण किया । क्रुपकों के मज़र्डों की यह एक प्रकार से ब्रह्मसत ब्रिपीस थी। भूमि का नाप करवाया गया। उपज के बनुसार भूमि बांटी जाने लगी--पीवत सदा धौर माम । भगान निविचत करके यह घोषिए कर दिया गया कि कडता नकद लिया कावेगा उपज के रूप में नहीं। प्रति बीमा बढ़ भाना पटेल की रसुम नियत की गई। उन तमाम गांवों में जहाँ की बमीन प्रक्रि उपजाक थी वहां पर वासिमसिंह ने राज के हवासे स्थापित किए। इम हवालों के वास्ते किसानों से अमीम छीन सी आती थी। कृषि में उन्नति की गई। नाना प्रकार के कर सने की स्थवस्था कोटा राज्य में थी। मुक्य कर मुमि कर वाजो उपव काएक तिहाई नियाजाताथा। यह कर कड़ते के धर्म से

बसूत किया वाता था। प्रारम्भ में मकद ग्रनाज के रूप में परन्त्र ई० सन् १ म ने बाद तकद के रूप में लिया जाता था। दूसरी प्रकार का नर

मुकाता होता था । एक स्यक्ति से गांव का निश्चित सगान वसूल करके उसकी यह प्रमिकार विया जाला था कि क्रूपकों से वट स्वयं सगान वसुभ कर स । राज्य द्वारा ऋण धनाज या सती को गिरवी रसने पर दिया जाता था। माल हासिस ने भ्रताबार्भ प्रकार के भौर कर में। वॉवरमटकी पटमसूटी पट वारी बसाई गजबधनी सराई छापों नापों चकात माति। जनातों की नियुष्कि राज्य की तरफ से होती थी। मिन कर के दो सीग ये—-फाससा धौर जागीर। सामसासे मुसि कर बटाई या सटाई द्वारा वसून किया जाता था। जागीरदारों से कर नकबी वसूस किया जाता था। जितना जागीरदार महीं देता वावह ऋण मान वर इस पर स्थान शिमा जाता था। य सय कर शाय के साधम थ । परगते के घपन्यरों को वार्षिक बजट के धनुसार परगते की धाम में मै रार्चकरमे का मधिकार था। धर्चके बाद रुपया यदि बचता तो राजकीय संजाने कोटा में मेंब दिया जाता था। धाप धौर लर्च का हिसाब परगने पी कचहरी मे रहता था ग्रौर प्रति वर्ष दीवान के पास भेजा जाता था। खर्च के मुख्य मद—पुण्यार्थ, दरगाही, हनूरीकातन राजलोक, महल, कारखाना, बोहरा को देना, देश का खर्च, ग्रटाला, ग्राम्बार, सेना ग्रादि थे। बेगार प्रथा द्वारा भी राजकीय कार्य होता था। बेगार मे प्रत्येक बेगारी को जबरदस्ती कार्य करना पडता था ग्रौर उसे केवल पेट-पूर्ति के लिए नाम मात्र पैसे दे दिये जाते थे। राजपताने मे जागीर प्रथा का यह एक विशेष ग्रग था।

न्याय हिन्दू प्रणाली से किया जाता था। परम्पराग्रो को दिण्टकोरा मे रख कर ही दड दिया जाता था। गाव की पचायतो को दण्ड देने का ग्रधिकार था। उनकी ग्रपील हो सकती थी। प्रत्येक परगने के मुख्य गाव मे कोतवाली का चबूतरा होता था। कोतवाल ही ग्रपराधियों को पकडता था ग्रीर वहीं उनकों दण्ड देता था। न्याय विभाग कोई प्रथक नहीं था। चौधरी, कानूगों श्रीर ठाकुर से भी न्याय करने की प्रथा थी। शिकायतों की सुनवाई होती थी। कांगजी कार्यवाही कम होती थी। चोरी, डकेंती ग्रीर हत्या के ग्रपराधियों को प्राय ग्रग-भग व प्राण-दण्ड ही दिया जाता था। छोटे ग्रपराधों का ग्रर्थ-दण्ड दिया जाता था। व्यभिचार पर दण्ड जुर्माना होता था। राज-नियम का भग करना घोर ग्रपराध माना जाता था। राजा की कोप दृष्टि होते ही उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता था। तोप से उडा देना, सिर कटवा देना, हाथीं के नीचे कुचलवा देना राजा के बाए हाथ का खेल था। इसके विरुद्ध कहीं ग्रपील नहीं की जा सकती थी।

सेना का ग्रध्यक्ष फौजदार कहलाता था। कोटा की सैनिक व्यवस्था मुगल व्यवस्था से मिलती-जुलती थी। कोटा की सेना मे भी फौजदारी, फीलखाना, शुतुरखाना, रिसाला, तोपखाना, हरावल ग्रादि होते थे। सेना मे दो प्रकार के सिपाही थे। एक तो जागीरदार भेजते थे जिनका खर्चा स्वय जागीरदार देते थे। दूसरे महाराव स्वय भर्ती करते थे। महाराव का यह कार्य फौजदार करता था। जालिमसिंह के पहले स्थायी सेना सुव्यवस्थित रूप से रखने की कोई प्रणाली नही थी। जालिमसिंह ने छावनी (भालावाड) मे स्थायी सेना का मुख्य केन्द्र स्थापित किया। कवायद, शिक्षा, ग्रनुशासन से सैनिक सगठन मे सुधार किये। हाथी, घोडे, ऊटो का प्रयोग सेना मे होता था। ग्रधिकतर घोडे काम मे लाए जाते थे। पैदल सैनिक को युद्ध की पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। ग्रधिकतर सैनिक लोहे के कवच ग्रीर टोप पहनते थे। तलवार, ढाल, वर्छी, भाला व तोप काम मे लाए जाते थे। कोटा के मुख्य किलो का जीर्णोद्धार करवाया जाता था

त्रिससे राज्य की सुरक्षा हो सक । मन्य किस धरगढ मनोहरथाना शाहवाद व गागरोगा के थ ।

सन् १८५७ तक कोटा की उपरोक्त सामन-व्यवस्या यमी रही। मिद्धान्त के क्या में मारा कार्य दरबार की प्राक्षा से होना था परन्तु वास्तव में राज्य के बहै कर्मचारी महागव के कुट्य के कोग धोर कृता-पात्र मनकाहा करते रहत था। प्राक्षीरी राज्य का मृक्य धमा था। राज्य का को कि निवाल नहीं था। उसको समक्ष में भो धाया चाहे कुरा ही क्यों न हो राज्य का वह निवम हो आता था। प्राज्य का वह निवम हो आता था। प्राज्य का वह निवम हो आता करा था। प्राज्य का वह निवम हो आता करा था। राज्य करवारी होना हरकर हो महीं बिक्त एन्य-शिक्त का कह निवम हो परवाह करना था। राज्य वरवारी होना हरकर हो महीं बिक्त एन्य-शिक्त का सकर्य था। सालन पूर्ण दिश्वित था। धिकरूपर राज्य बोहरों से खूण जैकर काम बलात ये वर्धोंकि परवारों से कभी बचत की रकम महीं धाती थी। कर इच्हां भवस्य कर मिया जाता था परन्तु राज्यकीय में भाते मारे वह कहीं बीक में ही गायब हो बाता था। म कभी मुनवाई हुई न देतरेका। १८५७ के सैनिक विद्या हो से सालन प्राप्त प्राप्त प्रमुख कर स्थान व्यवस्य कर सिवा जाता पर परन्तु राज्यकीय में भाते भाते वह कहीं बीक में ही गायब हो बाता था। म कभी मुनवाई हुई न देतरेका। १८५७ के सैनिक के तकालोन नरेस महाराब प्राप्ति हो से स्थान का पूर्व निर्माण किया।

राज्य को वह विकाँ में विमक्त किया गया। प्रत्येक जिसे वा एक जिला-पीद्य नियह किया गया। प्रत्येक जिले में से एक लाल मासतकारी ना धाना प्रावस्थक माना प्या। किलेबार को ये कार्य सीचे गए—मामगुकारी बसूम करना जिसे वी सान्ति बनाए 'स्वाना और स्थाय करना। यह धी क्यरी तक कुमीना कर एकता वा व एक मास की कैद वे सकता था। यूम कृम कर वह प्रति स्थाइ जिले का निरीक्षण करता था। प्रत्यक जिले में एक पानेवार नियह निया मया वा जिलवार के प्रयोग कार्य करता था। एक वानेवार के प्रयोग एक उर्दू सकक एक गामादार और १४ सिगाही रहत था। जिल में पुलिस वौक्यों बनाई गई। यगने सन में बोरी करेती या चुने का जिल्लावार बौलीदार व वानेवार सम्मन्न कार्या था। धावदयकता पढ़ने प्रवाहियों की सक्या बहा वी कारी थो। वानेवार को पावदयकता पढ़ने यह रहा सन की केद देने का प्रिय कार था। हर गामले की सुची बना कर दरवार के प्रास सेनी वानी थी।

कोटा घहर के लिए एक कोतवाल की निमृष्टि की गई। इसको बाईस रूपमे जुर्माना भौर पाडह दिल की कैंद्र का मधिकार दिया गया था। इस से बड़ा मामला होता सो पासकीकाल में चालान किया बाता। मुकदम की मिसल वना कर वह कोतवाली चयूतरे पर रख देना था। कोतवाल के पास एक फारसी जानने वाला ग्रहलकार होता था। शहर में चोरी न हो, श्रशान्ति न हो, इसिलए चौकीदारों की नियुक्ति हर मौहल्ले में होती थी। शहर का सफाई-कार्य भी कोतवाली के सुपूर्व रहता था। राह में ज्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठहरने व सुरक्षा-स्थान नियत किए गए। कोटा-फालरापाटन के रास्ते में हणोत्या, उम्मेदपुरा, श्रोर मुकन्दरा के स्थान पर ऐसी सराएँ बनाई गईं। ज्यापारियों को श्रपने पास के नौकरों की सूची राज्य को देनी पड़ती थी।

न्याय विभाग (पालकीखाना) का संगठन किया गया। कोतवाल ग्रीर जिलेदार जिमका फैसला नहीं कर सकते थें. वे मुकदमें यहाँ निणींत होते थे। ५०) जुर्माना ग्रीर एक महिने की कैंद का ग्रधिकार पालकीखाने के ग्रध्यक्ष को दिया जाता था। लिखित शिकायत पेग करनी पड़ती थीं। विरोधी पक्ष को परवाने द्वारा बुला कर लिखित रूप से निर्णय किया जाने लगा तथा दरवार की मुहर लगने के बाद निर्णय दिया जाता था। पूरी मिसल पालकीखाने में सुरक्षित रखी जाती थी। दरवार में ग्रपील की जा सकती थी। ग्रन्तिम ग्रपील पोलिटिकल एजेन्ट के दफ्तर तक हो सकती थी। इस सुधार घोपणा में कानून की व्याख्या नहीं थी। यह कार्य कि कौन-सा कानून है कौन-सा नहीं, यह सव कार्य कोतवाल, जिलाघोश व पालकीदार पर छोड़ दिया गया। घूस लेना व देना, लड़की को मारना या वेचना, सती होना घोर ग्रपराघ घोषित कर दिए गए।

दफ्तरों का समय निश्चित किया गया। एक पहर दिन चढने पर गढ में हाजिर होकर तीसरे पहर तक वहाँ काम करना पडता था। शुक्रवार, जन्मा-ष्ठमी, रामनवमी, एकादशों के अवसरों पर व होली-दिवाली दशहरे पर दफ्तर बन्द करने की आज्ञा भी थी। दफ्तरी अनुशासन कड़ाई के साथ रखने की ताकीद की गई। अफसरों का अपने छोटे कर्मचारियों की मही वात पर ध्यान देने की हिदायत की गई। राज्य-कर्मचारियों की नौकरिएँ लिखित रूप से की जाने लगी। उनके विरुद्ध शिकायत लिखित की गई। इससे नौकरियों में स्थायित्व आ गया। सेना में भरती करना या सैनिक को नौकरी से हटाना केवल महाराव के अधीन रखा गया और दरवार में अर्जी देने का अधिकार एडजुटेन्ड, मेजर, चौधरी और वखसी को दिया गया। सारे देश का खजाना कुष्णा भण्डार में जमा किया जाने लगा। कोप का अध्यक्ष अलग नियत किया जाता था तथा दैनिक हिसाब साय-काल से पहले दरवार के सामने पेश किया जाने लगा।

सन् १८६३ का यह शासन-सुधार ठीक नही था । कोई जिले छोटे और कोई जिले बढे थे । अत जब नवाब फैजश्रली दीवान नियुक्त हुआ तो सन् १८७३ में

The state of the s

पून द्यासन सुधार किया गया। सम्पूर्ण कोटाको द्याठ निजामतों में विभक्त किया गया । प्रत्येक नित्रासत दो घटसीसों में बाट दी गई 1 प्रत्येक निजासत का प्रभाग नाजिम होता या जिसको मास सम्बन्धी दीवानी व फौनदारी प्रवि कार विये गए। तहसील का प्रथ्यक्ष तहसीलदार होता था की नाजिम के नीचे होता या । प्रत्येक सहसील में कम सं कम एक पानेवार नियुक्त किया आने सगा। शाजिम के पास कई महस्कार हात में जिनको राज्य की मोर से बेतन मिलता था। नाजिमों को बतन ८०) तथा तहसीसदारों को ३०) मासिक दिया जाताचा।

राज्य के काय में समाह व गय के लिए नवाब फैजग्रली ने सन् १८७४ में एक कौंसिस का निर्माण किया जिसमें ३ सबस्य थ । इसका कार्य पोलिटिकस एचेन्ट के नेतृत्व में हमा करता या। यश्चिप वह कौंसिस का प्रवान नहीं होता था । उसका महकमा एजस्टी बहुलाता वा जो स्वतन्त्र रूप से कार्य करता पा भीर वही १८६३ के बाद कोटा राज्य के शासन का सार्वमीम सत्ताभारी था। एकरटी के हुक्स की कार्य में परिणित करना कौसिल का कार्य था।

कींगिस ने कोटा के सासन को भग्नेकी सासन की ठरह साम का प्रयास किया। नवाव पौजधनीकों के शासन को १८७७ में परिवर्शित किया गया। भाठ निकासनों के स्थान पर १४ निकासनें बनाई गई। राज्य के महकमें पूर्वक किए गए। वान सीमें का महकमा पूच्यार्च के नाम से बसग कर राजा के वान लर्चपर रोक सवाई गई।

भूमि के बन्दोबस्त कराने के सिए एक विभाग स्वोत्ता गया जिससे २० साम में ३ बार वस्दोवस्त कर राज्य की बाय में बृद्धि की गई। न्याय के क्षत्र में १८७३ के मुकार के अनुसार सहकमा अवासत आलिया स्थापित किसा गर्मा जिसमें स्वय नवाद फीवपसीमां काम करता था। उसकी महायता के सिए वै मदस्यों की कौसिस बनाई गर्र का स्थातीय सबस्याओं से जसको परिस्ति कराती भी । इस महकमें के भ्रमीन दिवानी व फीजनारी भ्रदासतें भी । हाकिमधवासर की नियुक्ति महाराय करते च । माजिमां की तरह दिवानी व फौजनारी संविकार घदामता के हाकिमों की टिए गए । १८७७ में दम महकमें की मिसस बनाते का नार्यं मुख्यवस्थितं व निर्धामनं निज्ञा गया । मनुष्यता भी हुटि से दन्ह और बारामार के नियम बनाए गए। सिमयों को कोड़े संगाने का दण्ड उठा दिया गया। वैदियों को भोजन राज्य की घोर स मिलने की क्यवस्था की गई।

जरात क महबम में मुचार किए गए। पहल यह महकमा सायरात बहुसाता था । मन् १०७२ म इमका नाम बन्स कर जकात कर दिया । कौसिस में इसके दो केन्द्र—एक कोटा मे ग्रीर दूसरा बारों मे कर दिये। कोटा के जकानाध्यक्ष का एक नायब नियुक्त किया गया। कई जगह नई जकाते स्थापित की। ग्राय-व्यय का व्यवस्थित निरीक्षण किया गया। कोटा राज्य के भीतर लिया जाने वाला महसूल वन्द कर दिया गया। जगल का पृथक विभाग १८८१ ई० मे किया गया। परन्तु वाद मे १८८६ मे माल विभाग के साथ कर दिया गया। माल विभाग १८८३ मे सगठित हुग्रा। इसका एक ग्रध्यक्ष बनाया गया जिसके सहायक दो उपाध्यक्ष होते थे। एक कोटा मे रहने लगा व दूसरा बोरगढ मे। उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य, नाजिमो पर देखरेख व मालगुजारी के नियम बनाए गए।

सेना मे भर्ती के नियम बना कर महाराव के ग्रघीन सैनिक विभाग कर दिया गया। सेना का किर्चा ४ लाख तक वढा दिया गया। पुलिस विभाग पूर्वत बना रहा। कोटा मे एक नई कोतवाली रामपुर मे स्थापित की गई। चोरियो, डकैंतियो ग्रादि का नक्शा प्रति मास बनाया जाने लगा। थानेदार के पास से मालगुजारी का ग्रधिकार हटा लिया गया। पुलिस के ग्रध्यक्ष का पद बनाया गया ग्रीर पुलिस प्रबन्ध के लिए कोटा के तीन भाग किए गए। प्रत्येक भाग मे एक उपाध्यक्ष होता था।

१६४७ मे इस राज्य मे कुल १६ निजामते थी—लाडपुरा, कन्वास चेचट, वीगोद, वडौद, इटावा, वाराँ, किञनगज, शाहवाद, कुजैड, ग्रन्ता, माँगरील, साँगोद, इक्लेरा, छीपावडौद, मनोहर थाना, वकानी, ग्रस्नावर, ग्रीर खानपुर। श्राप्त खर्च—

इस राज्य मे चार कस्बे ग्रीर २५२५ गाव थे। न्यूनाधिक ग्राय ५०,४७,३४६ रुपया वार्षिक थी ग्रीर खर्च ५३,५१,६४२ रुपया वार्षिक था। राज्य की
तरफ से ग्रग्रेज सरकार को २३४,७२० रुपया मालाना खिराज दिया जाता था।
इसके ग्रलावा पहले दो लाख रुपया देवली छावनी के रिसाले के खर्च के भी
ग्रग्रेजी सरकार को दिए जाते थे। सन् १६२३ से सेना वहाँ से हटा दी गई।
कोटा राज्य को १४७३६।।। ।।। रु० (जयपुर फाडशाही सिक्को मे) जयपुर राज्य
को द कोटिडियो के खिराज के देने पडते थे। ई० सन् १८२३ मे कोट। की

१ ये ब्राठ कोटडियें हाडों की हैं। इनके जागीरदार वून्दी राज्य के अधीन रगायम्बोर के किले की हिफाजत करते थे। यह किला उन दिनों में दिल्ली सल्तनत के किलों में था। १६वी शताब्दी के ब्रारम्भ में जब मरहठों ने रगायम्बोर को घर लिया तो वहाँ के मुमलमान किलेदार ने दिल्ली सहायता के लिए लिखा परन्तु वहाँ से कोई मदद नहीं मिली इसलिए किलेदार ने जयपुर के महाराजा माघोसिंह की सहायता प्राप्त करके मरहठों को हराया और किला माघोसिंह को दे दिया। तब से इन कोटडियों पर माघोसिंह का अधिकार हो गया। इनमें खिराज वसूल करने के लिए जयपुरी सेना हाडौती में ब्राया करती थी जिससे कोटा को नुकसान होता था।

र राजपूताने का बतिहास दीवान जासमसिंह सामा ने बयोजों के साथ सिंग करते समय यह स्वीकार

क्या कि कोटा राज्य १४ ३६७॥) रुग्य साम्राना अधपुर दरवार को इन कोट कियों स बसूल कर पहुँबाता रहेगा। मानवा प्रान्त के निससीपुर राज्य से



िया गया। तथा रुक्या करावार नहाजाता या। यहले सिक्षे हानो सीर मन्त्रताही काथ थे। सौ कसदार की कीमन ११४ हाली या ११८ सदमशाही रुप्य के परावर थी।

षाटा राज्य के एतिहासिक व प्रसिद्ध स्थान

कोटा नगर-पाप नगर कारा राज्य की राज्यपानी था। अब यह कोरा सर्पत (स्थितन) का मध्य स्थान है। या बस्तान मने व कार्ति क्लिटे पर सम्बद्धार कर्मा हुए है। १८४१ की जनगणना का प्रतनार ग्रही की प्राकार

राज्यातात वर्गाहमा है। १६४१ वा जनगणना के धनमार मही को आवीति ६३१ ७ मो । महनगर पश्चिमी रेशव की मोड़ी पहरी की नागल्य समुरा देन शाखा तथा मध्य रेलवे की बीना कोटा शाखा का जख्दशन है। यह दिल्ली से २६१ मील, वम्बई से ५७० मील तथा जयपुर से १४६ मील रेल द्वारा है। पिरुचम रेलवे का डिवीजनल कार्यालय भी कोटा मे ही रक्खा गया है।

कोटा नगर का नाम १४ वी शताब्दी मे कोटिया भील के नाम पर पडा। तब यहाँ भीलो का राज्य था। वि० स० १३२१ (१२७४ ई०) मे वून्दी के जेनसिंह ने भीलो को हरा कर ग्रपना राज्य स्थापित किया। परन्तु हाडा राजपूतो के स्वतन्त्र राज्य के रूप मे वि० स० १६८८ (सन् १६३१) मे शाह-जहाँ के काल मे राव माधोसिंह ने स्थापित किया था। तब से यह हाडा राज-



कोटा नगर

पूतो की माधाणी खाप का राजनैतिक केन्द्र १६४८ ई० तक रहा। नगर से दक्षिण की ग्रोर चम्बल नदी के दाहिने तट पर दो दुर्गो के खण्डहर हैं जिनको ग्रिकेलगढ कहा जाता है। ऐसा प्रचलन है कि ये भीलो के दुर्ग थे लेकिन बाद मे भीलो के सरदार कोटिया ने कोटा वसाया तो इन दुर्गो को छोड दिया। ये दुर्ग सुरक्षा के लिए पूर्ण उपयुक्त नहीं थे।

कोटा नगर के तीन ग्रोर ऊँची ग्रीर पक्की शहर पनाह है जो ग्रन्न तोडी जा रही है। चौथी ग्रोर पिश्चम मे चम्बल नदी बहती है जिसका पाट लगभग ४०० गज चौडा होगा। शहर के दक्षिणी कोने पर पुराना महल है जो नदी पर से दिखाई देता है। दक्षिणा पूर्व की ग्रोर एक सुन्दर लम्बी-चौडी भील है जिसमे नावें चलती है जिसके चारो ग्रोर सडक है। इस भील के पास ही कोटा का बृहुत सार बाग (राजमराने का दमशान) है जहां राव महारावों समा उनके कुटन्मिर्मों को जनाया जाता है। उन पर बनी हुई छतरिये देखने योग्य है।



Trial after men

कोटा नगर में वो मन्दिर बर्जनीय है। ये मन्दिर मनुराधीस और नीमकष्ठ महादेन के हैं। मनुराधीश बस्त्रम सम्प्रदाय के सात स्वकर्षों में सबँ प्रथम माने



जाते हैं। यह मन्दिर पाटनपोल दरवाजे के पास हैं। मथ्राधीश की प्रतिमा गोकुल के पास करणावल गाँव से मिली थी। इसको बल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पद्मनाभ के पुत्र विट्ठलनाथ को दी। उसने यह प्रतिमा अपने ज्येष्ठ पुत्र गिरधर को दी जो उसकी बरावर पूजा करता रहा। वि० स० १७२६ की आसोज शुक्ला १५ को यह प्रतिमा औरगजेव के अत्याचारों से बचने के लिए बून्दी लाई गई। बाद में वि० स० १८०१ में कोटा नरेश दुर्जनशाल इसे कोटा ले आए। उस समय के दीवान द्वारकादास की हवेली में यह मूर्ति स्थापित की गई। तब से कोटा बल्लभ-मतानूयायी वैष्णवों का तीर्थस्थान वन गया है। नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर किशोरपुरा द्वार के पास भूमि की सतह से नीचा बना हुआ है।



मन्दिर, कोटा नगर

नगर के पास ही लगभग दो मील पर श्रमरिनवास बाग श्रीर महल है।



इसमें पास हो एक दरनाह है जिसके ऋरोधे के अपर एक सेकडों मन जारी पट्टान बहुत हो साधारण सहारे के साथे हैं। यह धावर्राशास कहसाधी है। इस ऋरोजे से मदी का हरय बहुत सन्तर सगता है।

कोटासे चार मीस पूर्वकों भोर कम्पुना नामक छोट से गांव में सिव मस्दिर में एक शिक्षालेख है जो मौर्यावशी राजाशिव गण का वि० सि०



कोडा का तालाव

७६४ का है जिसमें इन मन्दिर के निर्माण का वर्णन किया गया है। यि० स० १७४१ की कार्तिक सदि १४ मगनकार को इस मन्दिर का खीर्णोद्धार पराया गया तथा परकोटा बनाया गया जैसा कि इस मन्दिर के द्वार पर गर्ग शिमासस्य स आत होता है।



महाराशे परिक्र कोट

नगर से एक मील की दूरी पर रामचन्द्रपुरा की छावनी है। सन् १८३७ के बाद राज्य की सेना जो 'कोटा कोन्टीनजेन्ट' के नाम से प्रसिद्ध थी—यहाँ रहती थी। वृजविलास बाग मे यहाँ का सग्रहालय तथा पुस्तकालय है। सग्रहालय मे लगभग २५० कलापूर्ण प्राचीन मूर्तिया, दर्जनी शिलालेख, सिक्के, चित्र, शस्त्र



फर्जन तिली मेमोरियल, कोटा

श्रादि हैं। पुस्तकालय मे लगभग ४००० प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। इनमे से ४०० श्रप्रकाशित हैं। कई हस्तलिखित ग्रन्थ बहुत सुन्दर लिपि मे लिखे गये हैं या चित्रित हैं।

कन्सुग्रा—कोटा से चार मील पूर्व की ग्रोर कन्सुग्रा (कणस्वा) का वीरान गाव है। यहा ग्राठ्वी शताब्दी का महादेव का एक मन्दिर है। इस मन्दिर के शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि यह मौर्य शामक शिव गण ने सम्वत् ७६५ (ई० सन् ७३८) मे इस मन्दिर का निर्माण किया था। मौर्यों के प्रभाव मे राज-पूताना रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है। इस मन्दिर का जीर्णोद्धार वि० स० १७५१ मे कराया गया था।

गैपरनाथ महादेव — कोटा मे ६ मील दक्षिण की ग्रोर रतकाकरा गाव के पास गैपरनाथ महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ का भरना बारह मास बहता है। मन्दिर की प्रतिष्ठा वि० स० १६३६ मे हुई थी जिमका यहाँ एक जिलालेख लगा हुन्ना है।

१ गैपरनाथ का शिलालेख—सम्वत् १६३६ श्रादितवार वावाजी श्री दामोदरपुरी गैपर यानि धर्मशाला कुदाई श्रमल कोट महाराज कवर श्री भोजजी कु वघाई। द्या० मथुरालाल शर्मा, परिशिष्ठ सरया प्र

बार चौमा-~कन्वास सहसील की उत्तरी सीमा के पास ४ गाँव चौमा कोट नौमा बीवु भौमा मालियात व भौमा मुझली है। इसमें भौमा कोट में महादेव का गुष्त्रकासीन प्राचीन मन्दिर है। यहाँ पर शिवरानी की वड़ा मेमा सगता है। इस मन्दिर का बहुत दार जीगोंद्वार हुन्ना या मत इसकी प्राचीनता समाप्त हो गई है। मिल्टर के भीतर एक स्तम्म पर तथा द्वार के बाई ओर की बीबार पर सस्क्रत में गुप्तकालीन सिपि में शिलानेस है। मन्दिर के प्रन्दर गप्तकालीस एक शिवलिक है।

भटक--- यह घटक तहसीम का मुख्य स्थान है। कोटा से ४८ मीन पूर्व का भोर पार्वती नदी के किमारे वसा हुमा है। इसके बाबार में भैसाझाह का बनाया हुमामस्वर है। इसकी मूर्ति पर विसं० ४०६ की चैत्र सुदि ४, मगमवार सुवा है। इस्बे ने बाहर एक खण्डत मन्दिर है जिसमें केवस ४ स्तम्म बचे हैं। इसके स्तम्म पर वि० स० १३११ का परमार राजा जयसिंहरेव द्वारा एक कवि बन्नवर्ती पण्डित मोती का भैसका नामक गाँव के वान का उस्लेख है। यह मस्तिर इसनी शताब्दी के धासपास का वना हुआ प्रतीत होता है। यहीं की ज्यादातर भूतियाँ भव कोटा के संब्रहासय में हैं। यहाँ दो और भी मन्दिर हैं को गडभच के मन्दिर बहसाते हैं। ये मन्दिर भी १०वीं बाताब्दी के हैं। इनकी ई सन् १६८ में भौरगजेब ने बहुवा दिया।

रामपड--यह तहसीस निश्नात में मांगरोस से ६ मील पूर्व की घोर सरक के किमारे वसा छोटा सा गाँव है। इस गाँव का पुराना नाम जीनगर कहा भावा है। यहाँ की पहाड़ी पर एक १५वी शवान्ती का पराना टटा-फटा वर्ग है। पहाड़ों से घिरे जगल में एक भग्डदेवरा नामक बीच मन्दिर भी है। यह वसवीं शरास्त्री का है तका इसका जीलाँजार तरहवीं कताव्यी के बारस्थ में एक में बसीय अनिय राजा मनय में करकाया जा। इस मन्दिर के शिलर भक्कप तोरण भादि भीड हिन्दू कमा के सुन्दर उवाहरए हैं। शिकर का भाषा भाग गिर चुका है। यहाँ पहाड़ी पर इच्या माता का एक भाग मन्दिर है। इस पर

धाव व

१-(१) मुक्ता 'यदी अवप्रति इति सिव जनस्यद भूतम्

<sup>(</sup>२) प्रामावः सम्बदावद धित वस्

<sup>&#</sup>x27;गुलास्वितीच बच्चाम्

<sup>(</sup>a) प्रभावात सर्वस्माइत दुरित वृते समबता

<sup>(</sup>१) नम स्वाय स्वीती सरू त्वे प्राम्मीयने प्रीती दवीका

<sup>(</sup>१) धार्यदाः न

<sup>(</sup>११) तमा १९-अपरीशन परिणियन में १

पहुँचने के लिए ७०० मीढियां चढनी पडती है। रामगट से प्राप्त अनेक मूर्तियां अब कोटा सग्रहालय मे रक्षी हुई हैं। रामगढ की पहाडी तप स्थली मानी जाती है।

कृष्णिविलास —िक शनगज तहसील में विलाग नदी के वाएँ किनारे पर कृष्णिविलाम नगर के खण्डहर है। खण्डहरों में ज्ञान होता है कि ग्यारहवी शताब्दी के लगभग यह एक बहुत ही वैभवशाली नगर रहा होगा। यहा एक प्राचीन दुर्ग है जिसके केवल खण्डहर वस गए है। दुर्ग के समक्ष कभी वराह मन्दिर रहा होगा जो श्रव टूट फूट गया है। वराह की मूर्ति विशाल है श्रीर गुप्तकाल की प्रतीत होती है। मन्दिर का सिर्फ रतन-गृह भाग ही शेप रह गया है जिसकी छत एक ही शिलाखण्ड की बनी हुई है श्रीर उसके श्रन्दर के हिस्से में सुन्दर बेलबूटे खुदे हुए है। इस स्थान के खण्डहर श्रीर नगर से प्राप्त कई श्रलङ्कारपूरा मूर्तिया कोटा सग्रहालय में देखी जा सकती हैं।

भीमगढ—तहमील छीपावडौद में सारथल नामक एक वडा गाँव है। इस गाँव से लगभग तीन मील दूर परवण नदी के किनारे पर एक प्राचीन दुर्ग तथा तीन मन्दिरों के खण्डहर पाए गए हैं। ये खण्डहर लगभग एक हजार वर्ष पुराने हैं। ये मन्दिर व दुर्ग ग्राठवी शताब्दी के पूर्व के प्रतीत होते हैं। दो मन्दिरों के प्रत्येक स्तम्भ पर भीमदेव का नाम ग्रिड्सित है जिसके नाम पर इस नगर का नाम भीमगढ पड़ा है। इन मन्दिरों में खुदाई व मुन्दर पच्चीकारी का काम किया हुग्रा है।

माँगरोल—यह कोटा नगर से.३५ मील उत्तर पूर्व मे पार्वती नदी की शाखा वाणगगा के दाहिने किनारे पर वसा हुग्रा है ग्रीर निजासत मागरोल का सदर मुकाम था। व्यापारिक दृष्टि से यह कस्वा घना बमा हुग्रा था। इसकी ग्रावादी पाच हजार के लगभग थी। वि० स० १८७८ ग्रासोज सुदि ५ (ई० सन १८२१ की १ ग्रक्टोबर) को महाराव किशोरसिंह ग्रीर उनके फीजदार भाला जालमसिंह मे युद्ध इसी नगर मे हुग्रा था। इस युद्ध मे महाराव हार कर नाथद्वारा भाग गए थे। उनके भाई पृथ्वीसिंह व दो ग्रग्रेज ग्रफसर लेफ्टीनेन्ट क्लार्क व रीड यहा "वापजी राज" के नाम से काम ग्राए। इनकी समाधिएँ गाँव से कुछ दूर पूर्व मे नदी के किनारे पर बनी हुई हैं।

मांगरोल से तीन मील दक्षिण की श्रोर सडक के किनारे भटवाडा नामक एक गांव है जहाँ पर कोटा की सेना ने जयपुर महाराजा माघोसिंह को ई० सन् १७६१ में बुरी तरह हराया था। इसी युद्ध में भाला जालिमसिंह ने जिस वीरता का परिषय दिया उद्यक्षे उसकी राजनैतिक उद्यति का सुग प्रारम्भ होता है। कोटा वार्कों ने अयपुर से प्रवरंगा संख्या इसी स्थान से प्राप्त किया था।

सुक्रवरा— कीटा शहर के बिक्षण में ६२ मील के काशमें पर दर्श स्टेशन से सगमग दो मील दूर पहाड़ों के बीक में बता हुपा यह एक छोटा मा गाँव है। इसका नाम महाराव मुक्त्दिखंद हाड़ा (कि॰ स० १७ ४-१७११) के पीके मुक्तन्य पड़ा ! गांव के पास वो पहाड़ों के बीक में बहा दर्रे की बाटो प्रास्क होती है मुक्तुबर्धह ने एक बहुत बड़ा काटक बनवाया धीर अपनी उपन्यित सवका मीणों के निष्ण महस्त कि स १७०० में बनवाया भी सभी पाटे में से रेस माग व पक्की मड़क निकासी गांद है। यहां कई बार कीचियों भीर हाड़ों में युद्ध हुपा। मन् १० ४ ई में असवन्य पढ़ हिल्कर में कर्नल मानसम की की की मही शितर-वितर किया था। बाटे के कुछ दूर पर घवटी या मीम की चौरी नाम का मन्दिर है। इस चवरी (वारह्दरी) के सक्षकहरों को फन्नु शन साहब ने विरास का मन्दिर है। इस चवरी (वारह्दरी) के सक्षकहरों को फन्नु शन साहब ने



भीनवीरी (नुकम्परा) कोश

१—नरवार बालचरित्रदी मुबल प्रस्तावर जिल्ह द्विनीय प्रदर्भ २∽ परम्पीत गवेरिकर राजस्वाल पार १८६

इसे ई० सन् ४५० से पूर्व का बतलाया है। इस मन्दिर की खुदाई बडी वारीकी से की गई है। इसमे फूलो ग्रोर पशुग्रो की ग्राकृतिया बनी हुई है। मन्दिर के ग्रन्दर का भाग कलामय उत्कीर्गा फूल पत्तो से ग्रलकृत है। मन्दिर के स्तम्भ पर गुप्तकालीन लिपि मे ध्रुवस्वामी का नाम खुदा है। यह मन्दिर गुप्त वास्तु-कला का सुन्दर उदाहरण है।

बाराँ—पार्वती नदी की शाखा बाण गगा के वाएँ तट ग्रीर कोटा शहर से ४५ मील पूर्व की ग्रोर वसा हुग्रा है। इसी नाम की निजामत का यह सदर मुकाम रहा है। यह व्यापार की एक बहुत बड़ी मण्डी है। यहाँ रेलवे का स्टेशन भी है। १६५१ की जनगणना के ग्राधार पर यहाँ की जन-सख्या २०,४१६ थी। ईसा की १४वी शताब्दी मे यह कस्वा सोलंकी राजपूतो के ग्रधिकार मे था ग्रौर उसके ग्रन्तर्गत बारह गाँव होने से यह 'बाराँ' कहलाया। अनाज ग्रौर ग्रन्सी का यहा मुख्य व्यापार होता है। सन् १६०४ मे यहाँ ग्रग्नेज सरकार का ग्रफीम का गोदाम खोला गया था जहाँ से विभिन्न स्थानो को ग्रफीम भेजी जाती थी। यहाँ कल्याग्रायजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। इसीसे मिली हुई मसजिद भी है।

गागरोन—यह प्रसिद्ध स्थान कोटा शहर से ४५ मील दक्षिण पूर्व मे ग्रीर भालावाड नगर से तीन मील उत्तर पूर्व मे है। यहाँ का किला कालीसिन्ध ग्रीर ग्राहू निवयों के सगम पर एक छोटी पहाडी पर बसा हुग्रा है। इसके तीन ग्रीर कालीसिन्ध नदी है। यहाँ पर कालीसिंध ग्रधिक गहरी व भयकर पहाडियों में से होकर बहती है। राजस्थान के किलों में इसका स्थान प्रमुख है। भौगोलिक हिंद व सामरिक हिंद से इस किले का महत्व मध्य काल में इतना वढ गया था कि कोटा राज्य की सुरक्षा पक्ति का पहला स्तर यही था। किले के पाम ही गाँव बसा हुग्रा है। इस किले को डोड (डोडिये) वश के राजपूतों ने वनवाया था जिनके ग्रधिकार में यह १२ वी शताब्दी तक रहा। यही कारण है कि इसे डोडगढ भी कहा जाता है। खटकड के खीची राजा देवसी ने ग्रपनी वहन गगाबाई की शादी यहा के शासक बीजल डोडिया से की थी। बहन की सहायता से खीची देवसी ने बीजल को मार कर इम गढ पर ग्रधिकार कर लिया था। कहते हैं कि देवसी ने ग्रपनी वहन का नाम चिरस्थायी करने के लिए किले का नाम डोडगढ (डोलरगढ) से वदल कर गगारूण (गगारमण) कर दिया ग्रीर इसे ग्रपनी राजधानी बनाया। यहाँ के राजा जैतिमह खीची ने वि० स० १३०० में बादशाह ग्रलाउद्दीन के घेरे का सफलतापूर्वक मुकावला किया परन्तु वि० स० १४६४

१—यह घ्रुवस्वामी बाद के गुप्तो का योद्धा था ग्रीर हूगो से युद्ध करता हुन्ना काम ग्राया था। डा॰ गर्मा कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ २५

(इैं सन् १४२६) में राजा भवसदास सीची के समय मासवा के सुस्तान हुछेन श्चाह में यह किसा भीत सिया सेकिन सम् १४२८ में अचसवास ने पूनः इस किसे पर अधिकार कर सिया और सन् १४४८ तक इसे अपने अधिकार में रक्का। र्च० १५१८ में यहाँ भीमकर्मा शासक हुन्ना परन्तु मासवा के शासक महसूर शिक्षत्री ने इस पर भाक्ष्मण किया। राजा भीम हार गया। वह कैद कर शिया गया भीर मार काका गया। कुछ ही काल बाद सम्बत् १५२१ में उदय पूर महाराणा संग्रामसिंह ने महमूद जिसको का हरा कर इस किसे पर संविकार कर सिया। सन् १५६२ तक यह किला सिसोधिया राजपूर्ती के समिकार में रहा। सन् १४२६ में महाराणा सौना की मृत्यु हुई। सन् १४३२ में गुकरात के बादशाह बहादूरशाह ने जिल्लीइ पर बाक्समण किया । उसी समय गायरोज पर गुकरात के बावशाह का समिकार हो गया । सन् १४६० में सब मासवा पर भवभन्नो (भन्बर का भामाई) ने भाकमण किया तो गागरील मुगसी के हाय या गया।' घटारहर्वी सर्वास्पी के प्रारम्भ तक यह किला मुगर्नी के प्राप्तकार में रहा । भौरंगजेंव की मृत्यू के बाद दिल्ली की राजनीति में उपल-पुथल होते समी। बहादुरशाह की मृत्य के बाद सैय्यद भाईमी का मुगस राजनीति में प्रमान बहा । उसको सहायता वेने के उपलक्ष में सैम्यद बाईयों ने महाराव भीमसिंह (सम्बत् १७६४ १७७७) को गागरोम का किला दे दिया। तब से यह किसा शाबा राजपूरों के सभीन रहा । कोटा के प्रजान मन्त्री प्रसारा जासमसिंह ने इस किसे की भरम्मल कराई लखा धपना बाक्यकाना तथा रिकर्व सेना का क्षेत्र यहाँ रक्का। इसी के पास खावनी बसाई कहाँ कोटा की सेना का मूक्प फेन्द्र हो गया।

कोटा दरवार की मही पर पहले टकसाल थी जहां मुगलाई सिक्के बलते के।
यहां के तीते अरवश्व प्रसिद्ध है। इस किसे पर समेक लड़ावतां हुई। किसे में
मिठा साह की दरगाह ैं भी है जिसके बरबाजे की बाई दीवार पर फारशी में
एक सिलामेक कमा हुसा है जिससे प्रगट लेता है कि मिथा मुस्वज्या और
निर्माय जाड़ीन को बहुतसी ने हि स धर के जिस्ही ज(न स १४ ७ फाल्युण =
करवारी १३६० ई) म यह मुक्क जनाया था। हुसरा लोग हिस देवधजिल्हीक (वि स १६६० समस = ई सं१५ - चनकरी) का की कारो है

१ माइनै मनवरी में अवनकत्रक ने मागरीए को मासवा का प्रथम जिला तिला है। २ मह करमाह हिन्दू रीमी पर नगी है। सम्बन है बगाने वाले वारीवर हिन्दू हैं। करमाह नी मम्बीकारी वारीकों से भी गई है।

राठौड कत्याणमल के पुत्र सुल्तानिमह का है जो उस समय गागरोग का हाकिम था। उस समय उत्वी खाँ के पुत्र मियाँ ईसा द्वारा दरवाजा वनवाए जाने का उल्लेख है। तीसरा लेख हि स ६६१ मोहर्रम (वि. स. १६४० मार्च १५८३ ई) का यहाँ के हाकिम राठौड सुल्तान के समय का है। इससे पाया जाता है कि छत्री थानेश्वर निवासी उल्वी खाँ के पुत्र मियाँ ईमा ने वनाई थी। किले में श्रनेको शिलालेख मिले हैं जो इस किले के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। किले में दुर्गा, गगोश, शिव श्रादि की कई मूर्तियाँ है।

मोठपुर — कोटा राजधानी से ५० मील पूर्व ग्रीर शेरगढ से ७ मील पूर्व की ग्रीर यह एक वडा गाँव है। यह ग्रटक तहसील मे है। कुछ समय से यहाँ की राम वावडी का जल कई प्रकार की वीमारियों को दूर करने के लिए वडा प्रसिद्ध था। यहाँ शक्तिमागर नाम का एक तालाव है जिसे धारू खीची ने खुदाना प्रारम्भ किया था ग्रीर उसके वेटे शक्तु ने पूरा करवाया। इसके पास ही खीचियों का छार वाग है। उसमे एक बावडी के कीर्ति-स्तम्भ पर वि स. १५५७ ग्रगहन वद ५ सोमवार का एक लेख है। उसका भावार्थ यह है कि श्री राज श्री धारूदेव के वेटे शक्तु देव के भाई कुम्भदेव का वेटा श्री वमदिव की राणी रावतिसह की पुत्री उमादे ने वावडी बनवाई। एक ग्रन्य शिलालेख है। उसका भावार्थ नीचे लिखे ग्रनुसार है। स १५५० (शाके १४१५) ग्रासाढ सुदि १०, सोमवार ( जुलाई १४६३ ई) को राजाधिराज श्री घारूदेव खीची जायलवाल के साथ धीरादे (धीरा देवी) बागडनी ग्रीर सूरतदे कछवाही सती हुई।

स. १५५५ ज्ञाके १४२० श्रावण विद १० ज्ञानिवार (ई सन् १४६८ की जुलाई) को मोठपुर का राजा श्री कुम्भदेव घीरादेव खीची जायलवाल का वेटा देवलोक हुग्रा जिसके साथ राणी कछवाही, रागा छात्रवित ग्रीर दो सोलकी राणिएँ सती हुईं।

मोठपुर मे दस्तकारी की चीजे अच्छी बनती हैं। भादो सुदि ७ को यहा तंजाजी का मेला लगना है। कहा जाता है कि मारवाड के तेजाजी मालवा जाते समय और लौटते समय यहा से गुजरते थे।

मनोहर थाएाा—परवन नदी के किनारे यह कस्बा बसा हुग्रा है। इसी नाम की तहसील का सदर मुकाम है। इसे पहले खाताखेडी कहते थे। मुगल वादशाहो ने नवाब मनोहर खाँ को ग्रन्य गाँवो के साथ यह भी जागीर मे दिया था जिसने इस गाँव को ग्रपने नाम पर बसाया। उसके बाद यह भीलो के

#### कोटा बून्बी का एक भग

वृत्दी कोटा थीर स्मलावाइ राज्यों का दोत्र जिनले अब कोटा-मण्डम (बिविबन) बना है हाड़ीजी प्रदेश कहमाता है। यह दोत्र प्राचीन काल में मीणों व भोलों का प्रदेश पा परानु धोरे-भीरे इन क्षत्रां पर मुसनमानों के प्राक्रमणों के समय राजपूत सासकों में अधिकार कर मिना। सांघर के चौहानों ने प्रवर्धार पर प्रधारात कर पृथ्वीराब सुदीन के नाम में भितन बार हिन्दू राज्य स्थापित हिया। सौमर से चौहानों की प्रवर्धा नावा नावान (सारवाड़) होती हुई वित्री के पास वस्मावदा में स्थापित हो गई। वस्मावदा के राय देवा में सम्बन्ध १३६६ (१३४३ ई) में भीगों से बन्दू बारी सीग कर बून्दी नगर की स्थापना की । राव देवा के बाद राय समरसी बून्दी की गदी पर बैठा। उसके राजगरी पर बठने के समस (१४ वि स) वृत्यों का राज्य बन्दम नहीं के बाएं किनारे तक था। नदी के बाहित किनारे पर मीनों का राज्य बा बिवसका नेता कोटया सीम था। भीन क्षेत्र बनेस्थाइ है विज्ञान पूर्व मुक्तवरा पर्वत को सीमधा । भीन क्षेत्र बनेस्थाइ है विज्ञान पूर्व मुक्तवरा पर्वत को सीमधा । श्रीन कोटया साम धा। भीन कोटया कक सीमा वा। कोट्या मीन के साम से उसकी धारित सीम कोटा कहनाते मार्ग।

समर्राष्ट्र ने अपने राज्य-बिस्तार करते हेतु चन्त्रक के उस पार के पीन सासक कोट्या पर हमला किया। धकेलगढ़ के पास युद्ध हुआ। इस युद्ध में

र टांड एसास्य एस्ड एस्टीक्सीटीच गाँउ राजस्थान किस्त ६ पुरु १४६७ र

संग्राहकर विनीत भाग पुरु १९२४-२७ के मनुवार राज देवा ने साधाड कुम्पा नवमी सम्बद्ध १९२४ (ई. व्हे १६४४) को बच्ची वर प्रविकार किया वा (देनो-तेवक कुछ बनी का इंडिसान पुरू ४२ ४३)

२ बीचमास्कर विश्व के पुस्त १६७० ७३ ।

टाड राजस्थान जिल्ला १ पृथ्ठ स १४६२ में उस्लोला है कि कोट्सा मीस लाति कालाम का ।

कोटा से १ मीस ब्रियग्-मविषय की मोर ।

हि०० भील तथा ३०० हाडा सिपाही मारे गए। कोट्या युद्ध से भाग गया और भील क्षेत्र पर बून्दी के हाडो का ग्रधिकार हो गया लेकिन समरसी के बून्दी लौटते ही सम्भवत भीलो ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने का पुन प्रयास किया होगा। क्योंकि सूर्यमल मिश्रण ग्रौर टॉड दोनो ही इस वात का उल्लेख करते है कि कोटा को पुन प्राप्त करने का श्रेय समरसी के तीसरे पुत्र जैतिसह को जाता है। वशभास्कर में उल्लेख है कि समरसी ने अपने पुत्र जेतिसह का विवाह कैयुन के तैंबर सरदार की पुत्री से कर दिया। जैतिसह महत्वाक की राजकुमार था। उसने ग्रपने लिए एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की योजना वनाई ग्रौर श्रकेलगढ के भीलो पर ग्राक्रमण किया। इस आक्रमण में उसे ग्रपने व्वसुर ग्रौर पिता दोनों की सहायता प्राप्त थी। भीलों को नष्ट करने में जेतसी ने उन्ही उपायों को काम में लिया जिनके द्वारा देविसह ने मीणों से बून्दी छीनी थी । इस युद्ध में जैतिसह के पक्ष में सैलारखाँ नामक पठान भीलों के विरुद्ध लडता हुग्रा मारा गया। इस प्रकार सम्बत् १३२१ (१२७४ ई) में अकेलगढ के भीलों को मार कर जैतिसह ने कोटा नगर पर अधिकार किया ।

जैतिसिंह के इस पराक्रम से प्रसन्न होकर राव समरसी ने कोटा जैतिसिंह को दे दिया। तब से कोटा बून्दी के राजकुमार की जागीर में रहने लगा। कोटा पर हाडा चौहानों का शासन तब ही से चला श्रा रहा है और जब राव माधोसिंह ने कोटा को बून्दी से स्वतन्त्र करा लिया तो हाडों की इस शाखा को माधाएी हाडा कहा जाने लगा। कालान्तर में हाडाग्रों की यह शाखा श्रपने मुख्य शाखा को पृष्ठभूमि में रख कर प्रभावशाली हो गई।

समरसी की मृत्यु के पश्चात् उसका बडा लडका र नापू बून्दी की गद्दी पर बैठा। जैतिसिंह कीटा मे राज्य करता रहा। जैतिसिंह ने अपने बडे भ्राता की श्रधीनता

१ वशमास्कर, तृतीय भाग, पृष्ठ १६७८-७१।

२ भी गो के साथ देवसिंह का विश्वासघात छा मथुरालाल कृत कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५८।

३ टाड के मनुसार १४२३ वि०स०।

४ वशमास्कर तृतीय माग, पृ १६७६। ताकुर लक्ष्मिणदाम—कोटा राज्य का इतिहास। हा॰ मयुरालाल शर्मा—कोटा राज्य का इतिहास, माग १, पृ ६२। टाइ राजस्थान, जिल्द ३, पृष्ठ १४६८। टाइ वर्णन करता है कि जैतिसिंह तेंवरों के यहा से लीट रहा था तब भीलों पर चम्बल घाटी के क्षेत्रों के तिवासियों ने ग्रचानक श्राक्रमण कर दिया। इस घाटी के प्रमुख हार पर जेतिसिंह ने भीलों के नेता को मार कर वहाँ पर एक हाथी (कालभैरों के लिए) निर्मित किया। यह कोटा गढ के मुख्य हार के पास चार भोपड़े में स्थित है।

५ समरसी के ३ पुत्र थे---१ नेपुजी, २ हरपाळ, ३ जेतमी।

हाप सना जिल्होंने एक मजबूत गढ़ दनवाया को घान तक विधानन है। भीनों से यह महाराज भीनांसह हाइ। वे घांपकार में घाना। इसका परकोटा फीजनार जास्तिमधिह भाग्या ने दनवाया था। किसे के मीचे पर्वन घीर कावर मन्त्रि धार्मिस होकर एक वहन कहा कुछ बनाती है।

रातावेई--- चसनावर वस्य म चार मीस उत्तर वी झोर पहाडों क धीव विक्षिया चासर नाम का भीमों का एक छोटा का गाँव है। यहां के मानसरोकर माम के एक सुरदर तालाव ने पूर्वी किलारे पर राधादवी का प्रसिद्ध मिलर है। यहां के पुकारी वहते हैं कि जिस देवी का रक्तदान का वरान सारकण्ड पुराण में है वह यही देवी है परन्तु इस प्रान्त के लोग इसको सीभी राजा अभनदास नी बहित बताते हैं। निज सन्दिर तो प्रथमा भीची का बतवाया हुया था। सामने ना मण्डप फीजदार बाहिमसिंह मासा का तथार कराया हुया है। कहते हैं कि मानसरोकर तालाव के दक्षिणी किनारे पर किसा समय धीनगर नाम की करना पानाव या । कुछ खबहुर उसी करन के धवदाय के कव में अन भी निसरे पड़ है। इन खण्डहरों में तीन मन्दिर हैं। सबसे बड़ा मन्दिर महादेव का है विश्वको किसी खाले ने बनवाया था । मानसरावर के दक्षिण तरफ के लण्डहर क धिमासेक से बाहा होता है कि यह बैप्चव मन्दिर या जिसकी ग्राह दामोदर मै वि १४१६ कार्तिक वदि १ (ई सम् १४३६ तारीख = अक्टूबर मगम वार) को बनकायाथा। कहते हैं कि यह कस्कामहुक कीची राजा का मरूप स्थान था। तालाव ने किमारे पर कं चवृतरों व छत्रियों में से कई पर शिक्षा समा लगे हुए हैं। एक चबुतरे पर चरणपादुका का भिन्ह है और उसके नीच 'बरणपादका गांच की' लिखा है। परन्तु इस सोग श्रवसदाम सीची का मुख-स्मारक बतादे हैं। श्रवसदास श्रीची का देहान्त सं १४८४ को माघ नदि १२, (१३ जनवरी १४२=) मगलवार को हुआ। यहां सतियों के कई स्मारक विकरे पढ़ हैं। तासाय से दो मीस पश्चिम में सबढ़ नदी के दाहिंगे तट पर भीची राजाओं के बनवाए महलों और मन्दिरों के मन्नावदाय है। पहाड़ा की टेकरी पर किसे का दरबाजा सकेशा खडा है। जिसे हवियापीम कहते हैं।

टेकरी पर किसे का दरबाजा घकेमा सबा है जिसे हिम्यापोस कहते हैं। भेरसक----मह कोटा से ४ भीम विश्व में पर्यंत गरी के जितारे पहाड़ के विकट बसा है। पहुल यह निजामत का मुक्त प्यान मा लिकत यह घटकों तहतील में है। यह करबा सातवीं सदाव्यी से पहसे का बसा हुआ है। इसनों प्रारम में कीपवर्षन कहते से बैना कि यहां से प्राप्त विश्वलेख से बात होटा है। महां से प्राप्त कि से ५० मात्र मुदि ६ वे सिमारोख से पता मगता है कि यहां के नागवधी राज वेयदल में जो स्वय बौद्धमतानुष्युपी था एक बौद्धविहार वनवाया था। इस कस्वे मे लक्ष्मीनारायण के मन्दिर मे जिलालेख भी मिला है। एक ज्ञिलालेख मे घार के परमार नरें वाक्पितदेव से उदयादित्य तक की वशावली दी हुई है। इस ज्ञिलालेख से प्रतीत होता है कि यह मन्दिर पहले सोमनाथ का था पर कैसे व कब लक्ष्मीनारायण का मन्दिर हो गया यह प्रतीत नहीं होता है। यहाँ तीन टूटी जैन मूर्तिया भी मिली हैं जो एक राजपूत सरदार ने ११ वी ज्ञताव्दी में बनवाई थी। यहा पहले नागवशी शासन करते थे। फिर यह डोड राजपूतो के ग्रधिकार में ग्राया जिनसे खीचियों ने छीन लिया। शेरजाह ने इसे जीत कर इसका नाम शेरगढ रक्खा। यहा का किला परमार काल से चला था रहा है। कई सौ वर्षों तक यह किला मुगलों के ग्रधीन रहा। परन्तु सैय्यद भाइयों का पक्ष लेकर जब महाराव भीमसिंह ने फरूखसियार को दिल्ली का सम्राट बना दिया तो फरूखसियार ने इस किले को भीमसिंह को दे दिया। फीजदार जालिमसिंह ने इसका जीणोंद्धार करा कर ग्रमीर खाँ पिण्डारी को सौप दिया। जब १८१७ ई० में पिण्डारियों का नाश हो गया तो इस गढ में कोटा की एक सैनिक टुकडी रहने लगी।

बडवा—यह स्थान अन्ता तहसील मे हैं। बडवा गाँव से पूर्व की ग्रोर लग-भग ग्राधा मील दूर कामतोरण स्थान पर ४ प्राचीन यूप पाए गए हैं जिसमे से दो के श्रवशेप वचे हुए हैं। प्रत्येक यूप १६ फीट लम्बा है। नीचे चौकोर ६ फीट तक तथा इसके ऊपर ग्रठकौना हैं। ऊपर जाकर फिर चौकोर हो गए हैं। इन पर कुशाण-कालीन ब्राह्मीलिपि मे वि. स २६५ के लेख खुदे हैं। इन लेखों से जात होता है कि मौखरी वश के राजा बल के चारो पुत्रो ने त्रिराज्ञ यज्ञ करके ये यूप-स्थापित किए थे। प्रत्येक ने यज्ञ-समाप्ति पर १००० गायें ब्राह्मणो को दान दी। राजा बल मालवा के शक क्षत्रिय विजयदामन (२३६-२५० ई) का सामन्त ग्रौर माण्डलिक राजा रहा होगा क्योंकि उस समय विजयदामन का राज्य नन्दसा (मेवाड) तक फैला हुग्रा था। इर ज्ञाम

हाय सना बिन्होंने एक सजबूत गढ़ बनवाया थो धाज सब विद्यमान है। भीसों से यह महाराज भीमसिंह हाड़ा के घरिकार में घाया। इसका परकोटा फौजनार जामिमसिंह भामा ने बनवाया था। किसे के नीचे पर्वम घीर कावर मदियाँ प्राप्तिस होकर एक बहुत वड़ा कुण्ड बनाती है।

राताबेई--- ममनावर कस्य से चार मीश उत्तर नी मीर पहाडों के बीन विदेशा जासर नाम का भीमों का एक स्रोटा सा गाँव है। यहां के मानसरीवर माम के एक सुरदर तासाब के पूर्वी किनार पर रातादेवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहां के पुजारी कहते हैं कि जिस देवी का रक्तवान का वर्णन भारकच्छ पुराध में है वह यही देवी है परन्तु इस प्राप्त के शोग इसकी क्षीची राजा धणसदाम की बहिन बढाते हैं। निम्न मस्दिर तो ग्रम्ला बीधी का बनवाग हुमा था। शामने का मण्डप फीजवार वालिमसिंह मासा का तैयार कराया हथा है। कहते है कि भानसरोबर तासाब ने दक्षिए। किनारे पर किसी समय श्रीनगर नाम 🐬 करमा भागाद था । कुछ सबहर उसी करन के धनग्रेप के रूप में अब भी विखरे वड़े हैं। इन खण्डहरों में तीन मन्दिर हैं। सबसे बड़ा मन्दिर महाबेव का है जिसको किसी व्यासे ने बनवाया था । मानसरोबर के दक्षिण दरफ के सण्डहर के जिलामेल से बाता होता है कि यह बैम्शव मन्दिर या जिसको बाह वामोव<sup>र</sup> में वि १४१६ कार्तिक वर्षि १ (ई सम् १४३१ तारीका = अक्टूबर मगस मार) को बनवामा था। बहते हैं कि यह करना मह के सीची राजा का मर्म्म स्मात या । तालाव के किनारे पर के चवतरों व छतियों में से कई पर शिला क्षेच भगे हुए हैं। एक चबुतरे पर चरणपादका कामिन्ह है भौर उसके नीच 'बरणवाबका गांध भी' लिखा है। परस्तु इस शोग ग्रंचमदारा सीची का मृत्यू-स्मारक बताते हैं। प्राचलवास सीची का वैहास्त सं १४८४ को माघ वर्षि १२ (१३ जनवरी १४२८) सगमवार को हुया। सहां सतियों के वर्ष स्मारक विचारे पड़े हैं। तालाब से दो मील पविषय में अबड़ नदी के दाहिने तट पर सीची राजाओं के बनवाए महसों और मन्दिरों के भग्नावसप हैं। यहाड़ी की टेकरी पर किस का दरवाजा सकता सबा है जिसे हथियापीस कहते हैं।

 वनवाया था। इस कस्वे मे लक्ष्मीनारायण के मन्दिर मे शिलालेख भी मिला है। एक शिलालेख मे घार के परमार नरें वाक्पितिवेव से उदयादित्य तक की वशावली दी हुई है। इस शिलालेख से प्रतीत होता है कि यह मन्दिर पहले सोमनाथ का था पर कैसे व कब लक्ष्मीनारायण का मन्दिर हो गया यह प्रतीत नहीं होता है। यहाँ तीन टूटी जैन मूर्तिया भी मिली हैं जो एक राजपूत सरदार ने ११ वी गताव्दी मे बनवाई थी। यहा पहले नागवशी गासन करते थे। फिर यह डोड राजपूतो के ग्रधिकार मे ग्राया जिनसे खीचियों ने छीन लिया। शेरशाह ने इसे जीत कर इसका नाम शेरगढ रक्खा। यहा का किला परमार काल से चला ग्रा रहा है। कई सो वर्षों तक यह किला मुगलों के ग्रधीन रहा। परन्तु सैय्यद भाइयों का पक्ष लेकर जब महाराव भीमसिंह ने फरूखसियार को दिल्ली का सम्राट बना दिया तो फरूखसियार ने इस किले को भीमसिंह को दे दिया। फौजदार जालिमसिंह ने इसका जीर्णोद्धार करा कर ग्रमीर खाँ पिण्डारी को सौप दिया। जब १८१७ ई० मे पिण्डारियों का नाश हो गया तो इस गढ मे कोटा की एक सैनिक टकडी रहने लगी।

बडवा—यह स्थान ग्रन्ता तहसील में है। बडवा गाँव से पूर्व की ग्रीर लग-भग ग्राधा मील दूर कामतीरण स्थान पर ४ प्राचीन यूप पाए गए हैं जिसमें से दो के ग्रवशेष बचे हुए हैं। प्रत्येक यूप १६ फीट लम्बा है। नीचे चौकोर ६ फीट तक तथा इसके ऊपर ग्रठकौना है। ऊपर जाकर फिर चौकोर हो गए है। इन पर कुशाण-कालीन ब्राह्मीलिपि में वि. स २६५ के लेख खुदे हैं। इन लेखों से ज्ञात होता है कि मौखरी वश के राजा बल के चारो पुत्रों ने त्रिराज्ञ यज्ञ करके ये यूप-स्थापित किए थे। प्रत्येक ने यज्ञ-समाप्ति पर १००० गायें ब्राह्मणों को दान दी। राजा बल मालवा के शक क्षत्रिय विजयदामन (२३६-२५० ई) का सामन्त ग्रौर माण्डलिक राजा रहा होगा क्योंकि उस समय विजयदामन का राज्य नन्दसा (मेवाड) तक फैला हुग्रा था। रावर्वतिक इतिहास

कोटा यून्वीका एक प्रग

कृती कोटा और माम्भावाझ राज्यों का क्षेत्र किनसे खब कोटा मक्डस (किंकिन) जना है हाड़ीतो प्रवेश कहलाता है। यह क्षेत्र प्राचान काम में मीणों व मोर्कों का प्रवेश या परनु घोरे-शीरे इन क्षत्रों पर मुसस्मानों के माक्स्मणों के समय राजपूर्व सासकों ने अधिकार कर सिया। सांमर के चौहानों ने मध्येर

समय राजपुत सारका न आयकार कर स्थान । सामर के चाहाना न कनान्य पर प्रभिकार कर पृथ्वीराज तृतीय के काल में प्रतिता बार हिन्तू राज्य स्थापित किया । सोमर से पौहानों की दूसरी शास्त्रा नावीम (मारवाव) होती हुई विस्तेष के पास सम्बाधना में स्थापित हो गई। बम्बावता के गब वेचा ने सम्बत् १३६०

राव देवा के बाद राज धमरसी दून्ती की गृही पर बेठा। उसके राजगही पर बैठने के धमय ('Y वि सं) बून्ती का राज्य सम्बन्ध नदी के बाएँ किनारे सक वा। गृही के बाहिने किमारे पर भीकों का राज्य या जिसका नेठा कोटमा भीम वा'। भीस दाव अकेसमाइ है स्वीताल पूर्व मुकल्परा पर्वेद की येथियों के

(१३४३ ६) में मीर्जों से कस्तू भाटी स्तीन कर कृत्वी नगर की स्थापना की °।

साय-साय मनोहरपाएं। तक फैमा हुआ था। कोट्या शीम के नाम से उसकी सासित मूर्मि कोटा कहमाने सगी। समर्रीयह नै धपने राज्य विस्तार करने हेतु थम्बल के उस पार के भीज सामक कोट्या पर हमना किया। धक्तिगढ़ के पास भूद हुमा। इस मूठ से

रामक कोट्या वर हमाजा किया । धर्मकार के पास भूद्ध हुया । इस युक्ष " १ द्राह प्रमाम्न एक एस्टीस्वीटीक पोठ राजस्यान किल्क हे पूछ १४६७ । नैसमास्कर जिनेव भाव पुछ १६२४-१७ के यानुसार राव हेवा वे सामाज क्रपण तनमी रामाय ११२५ (दें सं १४४१) को कुसी यर धर्मकार हिया चा वियो-नैसर हुन्य क्सी का इतिहास पुछ २५ ४४)

२ बंगलास्कर जिल्ला व पृथ्ठ १६७८ ७१। टाइ पाकासान जिल्ला व पृथ्ठ ने १४६१ में उत्स्पेरा है कि कोल्या भीना जाति

का नाम का। अवोग में इसीम इतिगालस्थिय की द्योर । हि०० भील तथा ३०० हाडा सिपाही मारे गए। कोट्या युद्ध से भाग गया और भील क्षेत्र पर वृत्दी के हाडो का ग्रधिकार हो गया लेकिन समरसी के वृत्दी लौटते ही सम्भवत भीलो ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने का पुन प्रयास किया होगा। स्योक्ति सूर्यम्ल मिश्रण श्रीर टॉड दोनो ही इस वात का उल्लेख करते हैं कि कोटा को पुन प्राप्त करने का श्रेय समरसी के तीसरे पुत्र जैतिसह को जाता है। वशभास्कर में उल्लेख है कि समरसी ने अपने पुत्र जेतिसह का विवाह कैयुन के तँवर सरदार की पुत्री से कर दिया। जैतिसह महत्वाकांक्षी राजकुमार था। उसने ग्रपने लिए एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की योजना वनाई श्रीर श्रकेलगढ के भीलो पर श्राक्रमण किया। इस आक्रमण में उसे ग्रपने श्वसुर श्रीर पिता दोनो की सहायता प्राप्त थी। भीलो को नष्ट करने में जेतसी ने उन्ही उपायो को काम में लिया जिनके द्वारा देवसिंह ने मीणो से वृन्दी छीनी थी । इस युद्ध में जैतिसह के पक्ष में सैलारखाँ नामक पठान भीलो के विरुद्ध लडता हुग्रा मारा गया। इस प्रकार सम्वत् १३२१ (१२७४ ई) में अकेलगढ के भीलो को मार कर जैतिसह ने कोटा नगर पर अधिकार किया ।

जैतिसिंह के इस पराक्रम से प्रसन्न होकर राव समरसी ने कोटा जैतिसिंह को दे दिया। तब से कोटा वून्दी के राजकुमार की जागीर में रहने लगा। कोटा पर हाडा चौहानों का शासन तब ही से चला ग्रा रहा है और जब राव माधोसिंह ने कोटा को वून्दी से स्वतन्त्र करा लिया तो हाडों को इस शाखा को माधागी हाडा कहा जाने लगा। कालान्तर में हाडाग्रों की यह शाखा ग्रपने मुख्य शाखा को पृष्ठभूमि में रख कर प्रभावशाली हो गई।

समरमी की मृत्यु के पश्चात् उसका बडा लडका पातृ बून्दी की गद्दी पर बैठा। जैतिसिंह कोटा मे राज्य करता रहा। जैतिसिंह ने अपने बडे आता की अधीनता

१ वशभास्कर, तृतीय भाग, पृष्ठ १६७५-७६।

२ मीगो के साथ देवसिंह का विश्वासघात डा मयुरालाल कृत कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५८।

३ टाड के भ्रनुसार १४२३ वि०स०।

४ वशमास्कर तृतीय भाग, पृ १६७६। ताकुर लक्ष्मण्याम—कोटा राज्य का इतिहास। हा० मथुरालाल शर्मा—कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृ ६२। टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृष्ठ १४६८। टाड वर्णन करता है कि जैतिसह तेंवरों के यहा से लौट रहा था तब भीलों पर चम्बल घाटी के क्षेत्रों के निवासियों ने घ्रचानक आक्रमण् कर दिया। इस घाटी के प्रमुख द्वार पर जेतिसह ने भीलों के नेता को मार कर वहाँ पर एक हाथी (कालभैरों के लिए) निर्मित किया। यह कोटा गढ के मुख्य द्वार के पास चार भोपडे में स्थित है।

५ समरसी के ३ पुत्र थे---१ नेपुजी, २ हरपाळ, ३ जेतसी।

स्वीकार की भौर उसकी सेवा करता रहा। जब नापु ने टोडा के सोलकी सरवार रोपास के साथ युद्ध किया तो जैवसिंह में नापु को सहायता दी सवा रोपास के विषय पूर्व करता हुमा मारा गया । नैवसिंह के पहलात् उसका लडका राव सर्जन कोटा में राज्य करने मना । उसके पुत्र वोरदेह ने १३४६ ई के आसपास कोटा की जनता के सुद्ध के सिए कई तालाब बनाए । उनमें से हुद्ध सामाब घव भी बने हुए हैं। इसी वंस में पन्द्रहवीं सताब्दी क सकत में खेतावदराय हुआ। इसके बाद बीरम गही पर बैठा। भीरम प्राय: बून्दी रहा करता था<sup>र</sup> । इस छिए कोटा का धासन घपने छोटे भाई कान्ट को दे रक्खा था। कान्ह में उस समय की राजनैतिक स्मिति को सन्हासने की थोग्यता नहीं थी क्योंकि वह वाल्सी व भारामपसम्ब या । उस समय मानवा में भूसरुमान शासकों की धक्कि का राजस्थान की घोर प्रसार हो रहा वा । माध्य के सुल्हानों का सहयोग पाकर केसरका और डोकरका पठानों ने विक्रम सम्बत् १६ ६ (सन् १४४६) में कीटा पर मधिकार कर सिया। वीरम की शाबी कैयम के तैवर राजपूर्वों के नहीं हुई भी। युग्दो पर इस समय सुस्तानसिंह (सुरमार्ग) राज्य कर रहा वा। राव शोरम का न हो सँवरों ने न बग्दी के सुरवाण ने साथ दिया। भानवा के सुस्हान ने अब बुन्दी पर आक्रमण किया तो सुरक्षाण को भागना पढ़ा परन्तु राव धर्जु न में बुन्दी की रक्षा की । राजा बीरम राज्याभ्रध्ट हो मारा-मारा फिरता रहा। टॉड में कोटा पूर प्राप्त करने का ध्य बीरम की पत्नी को विया है जिसने पियनी को तरह " संसरती और डोकरबों से हासी शेमने की इच्छा की हया डोसे में राजपूत सैनिका का जनाने कपड़ पहना कर भेज दिया जो गड़ में भूसने के बाद मुसलमानों को मार कर कारा पून प्राप्त कर लिया। टॉड की यह कहानी सिर्फ राजपूती गौरव को धकित करती है। इसमें ऐतिहासिक सरवता नहीं है"।

१ वेद्यभास्करः वृतीय साग पृथ्ठ १७१३ ।

ए टॉड का कवन है कि मोनोय (बीरम) यदिक घराव यौर मकीन के प्रदोन के बारए नायम हो नवा वा इसिम्द उर्थे बुम्दी सं निर्वासन है दिया यथा ।

हाइ एकास्म एवड एरटीक्वीटीय ग्रॉफ राजस्वान पृथ्ठ १४६४ पुट मीट ।

६ बकाउड़ीन और मेबाइ के राहा रहनांनक की रागी पश्चिमी की कवा क्योक्करियाँ निक हो चुकी है।

प्रशास क्षाप्ताल प्रश्नी ने नाटा राज्य का दिन्द्रान भाव १ वृद्ध ७ वें टींड की इंग कवा ने वारण आटो की यही हुई बतमाया है। उनदा कवन है कि (१) एक राज्य में महिला रचा ही होनी नेतने की रच्या नहीं कर नानी। (२) मदि देशा हमा की स्रष्ट ही राजी का दर्शन नाट पता ही, (६) ६ वेंडिक राज्य मुख्य के महिलों में नहीं स्वार्ट की बुननमान गैंटिक व वेंने जीविन वारन नोट नहे। (४) इन मण्या वी जन-सम्मय वहीं प्राप्त नहीं हा नहीं है।

वास्तव मे १५६० ई० के आस-पास कोटा मे मुसलमानो की शक्ति कमजोर होने लगो । मालवा के सुल्तान बाजवहादुर को ग्रकबर के सेनापित ग्रधमर्खां ने हरा मालवा मुगल साम्राज्य मे मिला लिया था। कोटा के मुसलमानी शासको को जो सहायता मालवे से प्राप्त होती थी वह न होने लगी। इसी समय बून्दी के सिंहासन पर राव सुर्जन बैठा । उसने मुसलमानो से कोटा पुन प्राप्त करने के लिए एक बडी सेना तैयार की। इस सेना मे उसके लगभग २० जागीरदार भाई श्रौर कितने ही अन्य राजपूत सरदार शामिल थे । भदाना से दो मील दूर दोनो सेनाओं की मुठभेड हुई । केसरखाँ व डोकरखाँ युद्ध-क्षेत्र से भाग कर कोटा नगर मे जा घुसे पर हाडा राजपृत कीर्तिसिंह ने उनका पीछा किया। केसरखाँ और डोकरखाँ कोटा मे युद्ध करते हुए मारे गए। कोटा पर राव सुर्जन का ग्रधिकार हो गया। २६ वर्ष तक मुसलमानो अधिकार में रह कर कोटा पुन हाडाम्रो का कीर्तिकेन्द्र बना<sup>3</sup> । इस विजय का परिगाम यह हुम्रा कि राव सुर्जन की बढ़ती हुई शक्ति व भय से मऊ के खीचो रायमल ने सीसवळी, बड़ोद आदि क्षेत्र सुपुर्द कर दिये। परन्तु ग्वीचियो के इस यद्ध मे कीर्तिसिंह मारा गया। कोटा का राज्य सुर्जन ने ग्रपने पुत्र भोज को दे दिया जो एक स्वतन्त्र शासक की तरह राज्य करने लगा।

राव सुर्जन की मृत्यु के बाद भोज वून्दी का शासक बना। भोज के तीन पुत्र थे। रतन, हृदयनारायण व केशोदास। राव भोज ने कोटा के शासक का भार अपने द्वितीय पुत्र हृदयनारायण को सौपा ग्रीर इम सम्बन्ध मे अकबर वादशाह से स्वीकृति का फरमान भी प्राप्त किया । हृदयनारायण ने लगभग १५ वर्ष तक कोटा पर राज्य किया। वह एक स्वतन्त्र शासक था, फिर भी प्रारम्भ मे ग्रपने पिता और उसके बाद मे ग्रपने भाई राव रतन की ग्राज्ञा का पालन करता रहा।

भोज की मृत्यु के बाद राव रतन वून्दो की गद्दी पर वैठा। यह ग्रत्यन्त शक्तिशाली शासक था। उस समय मुगल बादशाह जहाँगीर दिल्ली पर राज्य करता था। जहाँगीर के विरुद्ध उसके लडके खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। राव रतन ने जहाँगीर को सहायता देकर खुर्रम के विद्रोह को दवाया और जहाँगीर

१ वशमास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २२३६।

२ वश भास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २२३७।

३ गैपरनाथ का शिलालेख, वि० म० १६३६।

४ टाड राजस्थान (ए० ए०) जिल्द ३, पृष्ठ १४८६ फुटनोट।

के तस्त को रक्षा की । सुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए राव रतन के साम उसका माई कोटा का धासक इदयनारायण भी या । दोनों भाई शाहबादा परवेब के साथ खर्रम को दवाने के सिए इसाहाबाद की मोर वले। भासी के स्थान पर सम्बत् १६८० में मयकर युद्ध हुमा। सूर्रम तो आन बचा कर दक्षिए। की मीर भागा । श्रूदयनारायण ने इस युद्ध में मत्यन्त कायरता का परिचय दिया। वह ' भी रण-सेन से भाग सड़ा हुमा । अहाँगीर हृदयनारावण पर बहुत क्रीवित हुमा भीर उसको कोटा गड़ी से उतार दिया । प्रस्वामी रूप से राव रसन ने कोटा राज्य का सासन घपने अधिकार में से सिया।

शाहुबादा चुर्रम मुसी में हार कर चड़ीसा तसंगाना धौर गोलकुण्डा की पार करता हुमा पुनः विक्षण में पहुँचा । उसने मुगल साम्राज्य के विवद अहमव नगर के प्रधान मंत्री मलिक प्रस्वर से मित्रहा करसी। उस समय मुगल सेना बुरहामपुर में पड़ी हुई थी जिसका मेतृत्व राव रतन कर रहा था। सुरेंस मे मिलक अम्बर की सहायता से बुरहानपूर का घेरा डाल दिया । राव रतन के वो पुत्र मावोसिह और हरिसिह इस युद्ध में उसके साब थे। इस युद्ध में विश्वय राव रतन की हुई और कुर्रम माग निकसा । उसके ३०० सिपाही राव रतन में कैंद कर सिए और बहुत सा सामान सट लिया"। माघोसिंह ने इस यद्ध में अपनी वीरता का पूर्णे प्रवर्धन किया । जहाँगीर इस नौजवान राजपुत राजकुमार पर धरवन्त प्रसप्त हुया । वावशाह का दश देश कर सम्बत् १६८१ के बाद राव रतन ने अपने पूर्व मामासिंह को कोटा का राजा बना दिया तथा इस कोशिश में रहा कि पहाँगीर उसकी स्वीकृति का फरमान देवें।

जब क्रार्रम ने अपना अपराध स्वीकार कर अपने पिता से क्षमा मांग भी तब सुर्रम का भय जहाँगीर को म रहा । सुर्रम के बिट्रोह दशने का श्रम महाबतली भीर राव रतन को गया। राव रतन की बुस्हानपुर का मूर्वेदार निमुक्त किया गमा। करम की देवरेल रलने का भार पहले तो राव रतन के छीटे बटे हरिमिह को दिया गर्मा परम्तु यह बहुत अस्पबहारिक था । शाहवाद को उसन बहुत तुन किया। इस पर राव इतन ने अपने पूत्र माघोसिह को कार्रम की

रै गावर फुट्या अस बहुयो सबको रने जतन। जानां गढ बहाँतीर को राष्ट्रको राव रतग्रा।

टाइ एकारन एष्ट एच्टीरबीडीज बाफ राजस्वान जिल्ह के पुष्ट १४व६।

९ लग्नी ना जिल्द १ पूट १४६ १४६ । बसमास्कर मुतीय भाग पूछ १४८६ ।

१ इतिबट एक्ट डाउनन जिल्ह ६ वृच्छ ३६५ तथा ४६४ । सफीलों जिल्हा है पूल्ट केंग्रेट हैं।

बंगमारसर तृतीय मान तृष्ट २४८७ २४

निगरानी के लिए रक्ला। माधोसिंह ने खुर्रम की अत्यन्त सेवा की। खुर्रम को ग्रावर-माव से रक्ला। दिल्ली की राजनैतिक स्थिति का ग्रध्ययन करके राव रतन ने भी ग्रपनी राजनैतिक विचारधारा व दृष्टिकोए। बदलना शुरू किया। जहाँगीर के ग्रन्तिम दिनों में १६२२ ई से उसकी मृत्यु तक राजनैतिक सकट-काल का युग रहा। पहले कन्धार इरानियों के हाथ में चला गया। फिर खुर्रम ने विद्रोह किया। यह शान्त हुग्रा तो महावत्ला ने विद्रोह कर दिया। नूरजहाँ बेगम अपने जामाता शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी जो अत्यन्त अयोग्य था। साम्राज्य का शक्तिशाली सामन्त आसफर्ला खुर्रम को दिल्ली तख्त पर बैठाने की योजना में तल्लीन था। ग्रासफर्ला की पुत्री मुमताजमहल की शादी खुर्रम से हो चुकी थी। राजनैतिक वहाव खुर्रम की ग्रोर अधिक था। नूरजहाँ के शासन से सभी सामन्त तग ग्रा चुके थे। उससे लोहा लेने वाला खुर्रम ही था। ग्रत राव रतन का मुकाव खुर्रम की भ्रीर होने लगा ग्रीर उसने माधोसिंह को खुर्रम की भ्रीर सद्व्यवहार बरतने की ग्रपनी इच्छा प्रकट की।

ब्रहानपुर के युद्ध-क्षेत्र में खुर्रम कैंद कर लिया गया था जिसकी निगरानी के लिए राव रतन ने माधोसिह को रक्खा था। जहागीर ने खुर्रम को दिल्ली बुला भेजा परन्तु राव रतन ने यह कह कर टाल दिया कि शाहजादा खुर्रम विमार है। पर जब बार-बार शाही पैगाम इस सम्बन्ध के ग्राने लगे तो उसने व माधोसिह ने मिल कर खुर्रम को कैंदलाने से भगा दिया। इस कार्य में बुरहान-पुर के किलेदार द्वारकादास का भी हाथ था। काश्मीर से लौटते समय

## १ वशमास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २५२३-२६।

यह घटना केवल सूर्यमल मिश्रग्र द्वारा ही स्पष्ट की गई है। फारसी तवारिखों में इसका उल्लेख नहीं है। सम्भवत. राजपूतों की वीरता का प्रदर्शन करने तथा खुरम पर राव रतन के ऐहसानों का मुसलमानी लेखकों ने वर्णन करने का जान व्रक्त कर प्रयास नहीं किया हो। हाक्टर बेनीप्रसाद ने "हिस्ट्री श्रॉफ जहाँगीर" (पृष्ठ ३६३-६५) में इस घटना का यो उल्लेख किया है कि बुरहानपुर में हार जाने के बाद खुरम ने जहाँगीर से क्षमा-याचना की। उस समय महाबत खाँ का प्रभाव बढ रहा था। नूरजहाँ उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए खुर्रम (जो कि श्रव शक्तिहीन हो चुका था) से शान्ति करने के पक्ष में थी। खुर्रम को सद्व्यवहार रखने के लिए श्रपने दो पुत्र दारा व श्रीरगजेब को वादशाह के सुपूर्द करना पढ़ा तथा रोहतास व श्रसीरगढ़ भी बादशाह को दिये गए। जहाँगीर ने उसे बालघाट का सूर्वेदार बना दिया।

वशमास्कर की घटना के उल्लेख की सत्यता पर डा॰ मथुरालाल शर्मा ने 'कोटा राज्य का इतिहास' (भाग १, पृ॰ १०३ फुटनोट) में यह लिखा है कि 'राव रतन के जीवन-चरित्र में बुरहानपुर की रक्षा भ्रौर माधीसिंह को स्वतन्त्र राजा बनाना तो फारसी तवारिखो श्रौर

¥

बहाँगीर बीमार पड़ा भौर लाहौर के पास सन् १६२७ में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय खर्रम दक्षिण में था । परम्तु उसके शक्तिशासी दवसुर प्रायक्ता ने खुर्रम की बावसाह भोषित करवा विया । सूर्रम शाहकहाँ के माम से दिल्ली के मिहासन पर बैठा । शाहमहाँ ने मामोसिंह को कौटा का स्वतन्त्र शासक होने का फरमान दै दिया । उसके साथ ही शाहजहाँ ने सून्दी के शाठ परगने को उसने कर्ज किये वे मार्चोसिंह को दिए<sup>९</sup> । धव मार्घोसिंह का मृगस सम्राट से प्रत्यक सम्बन्ध हो गया ।

राव रतन मुरहानपुर में बासबाट की रक्षा करते हुए सम्बत् १६८८ (सर् १६६१) में मारा गया । उस समय उनके साथ माघोसिंह मी बा । माबोसिंह में धाहमहाँ को इसकी सुचना भन्नी। साहजहाँ ने राज रतम के पाटवी पीत्र धनु शास (राजकुमार गोपीमाथ का पूत्र) को शुन्दी का व साधोसिंह को कोटाका राजा पुजक पुगक रूप से स्वीकार किया । पिता की मृत्यू के बाद सम्बस् १६८८ में भाषोभिह ने महाराजाधिराज की पदनी धारण की। शाहजहाँ ने उसे जिल धर मजी तथा उसे २४०० जात व १४०० सकार का मनसबदार सना विया। इस प्रकार वि स १६८८ की पोष वदि ३ को कोटा राज्य समग स्थापित हो गमा।

राव माभोसिह (वि• स॰ १६८८-१७०४) बृत्दी ने शासक राव रतन के तीम पुत्र वे गोपोनाय मामोसिंह व हरिसिंह।

प्रत्यक्षा चटनायों से सिक्क है ही। विषादास्पद हो सकता है केवस चुरंस का राव रतन के र्धरक्षरण में क्षेत्र स्कृता भीर हृश्सिह व माभोसिह के व्यवहार का हास । सम्भव है माभोसिह को समय विस्तृत राज्य पुरस्कार के समय ही प्राप्त हुमा हो परन्तु सन्हणहाँ में **बब** यही पर बैठते ही राव रतन को धादेश दिया कि हरिश्तिह को बरबार में शुक्रिर किया आने और राव रतन नै इस सबब से उसको नहीं भेवा कि दुर्व्यवहार का स्तरण करके ही सम्राट उसकी भरवान बाले तो सम्राट ने बुल्बी के द प्रथमे बज्द कर किए। यह बाद सिक्ट करती है कि इरिमिष्ठ से बाभाद सत्वन्त समस्य या और मामोसिङ के सरमन्त प्रसन्त ।

१ वंतभास्कर नृतीय मान एक २१ १ इतियट व काउसन जिल्द ६ एक्ट ४१०। टाव निकता है कि यह फरमान बढ़ांचीर के समय ही प्राप्त हो अमा वा ! बढ़ांगीर कोटा की बुल्बी से पुबक्त राज्य बनामा भाष्ट्रद्वा था । इसे मय था कि दोनों के मिसने पर यह सक्ति बाली भाठि कही सामाज्य के निष् श्रवरान हो जाए। उसे विद्यास वाकि पूरक रहने पर बह बोर्नो पर प्रासानी से साधन कर सकेगा। बाहबहाँ है उस फामान की पुनरावति की। हाक्षः राजस्थान (अकसम्पादित) जिल्हा । पृथ्य १४०७ ।

र में माठ परनरे निम्न निविद्य में —कमरी धरण्यकेश क्रीनृत स्वीता कनवास मधुरावद बीगोद व स्कूल ।

वंश्वयास्कर तृतीय मास पृष्ठ २१४३।

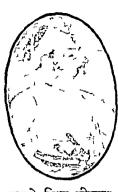

माधोसिंह का जन्म ज्येष्ठ सुदि ३ सम्वत् १६५६ को बून्दी नगर मे हुआ था । प्रारम्भ से ही इसकी शिक्षा का सुप्रवन्ध किया गया था। युद्ध-विद्या, घुडसवारी तथा शिकार के लिए यथोचित शिक्षा दी गई। विद्याभ्यास के लिए इसे सस्कृत का ज्ञान कराया गया। १४ वर्ष की श्रवस्था तक इसने बून्दी मे ही रह कर ज्ञान प्राप्त किया था। टाँड लिखता है कि जब वह १४ वर्ष का ही था तब

उसने जिस वीरता का प्रदर्शन किया उससे उसे राजा का खिताब प्राप्त हुग्रा ग्रीर कोटा का राज्य मिला । परन्तु तत्कालीन फारसी तवारिखो से यह पाया जाता है कि माधोसिंह को कोटा व पलायता के परगने जिस समय मिले उस समय उसकी श्रवस्था ३२ (१६८८ सम्वत्) वर्ष की थी। टाँड के कथन मे इतनी सत्यता प्रतीत हो सकती है कि १४ वर्ष की उम्र मे माधोसिंह श्रपने पिता के साथ पहली बार युद्ध मे गया होगा ग्रीर वही श्रपनी वीरता का परिचय दिया होगा। यह युद्ध जहाँगीर के काल मे सम्वत् १६७१ (१६१४ ई०) मे हुग्रा जब कि शाहजादा खुर्रम ने श्रहमदनगर पर श्राक्रमण किया ग्रीर वहाँ के प्रधान मन्त्री मिलक ग्रम्वर को हराया ।

प्रारम्भ से ही राव रतन माधीसिंह की योग्यता को जान चुका था। ग्रत जब कभी वह शाही सेना का पक्ष लेकर युद्ध में गया, उसने माधीसिंह को साथ ही रक्खा। राव रतन जब बुरहानपुर का हाकिम हुग्रा तब माधीसिंह उसके साथ था। खर्रम के बुरहानपुर घेरे के समय माधीसिंह ग्रीर उसका छोटा भ्राना हिरिसिंह उस युद्ध में बुरी तरह घायल हुए परन्तु विजय हाडों की हुई । भूसी के युद्ध में राव रतन का भाई हृदयनारायण भाग गया था। ग्रत वादशाह जहाँगीर उससे ग्रत्यत कुद्ध हुग्रा ग्रीर कोटा का राज्य उससे छीन लिया। ग्रस्थायी रूप से राव रतन को कोटा प्राप्त हुग्रा। राव रतन ने कोटा ग्रपन

१ ई० स० १५६६ ता० १८ मई, टाड के अनुसार इसका जन्म सम्वत् १६२१ (सन् १५६५) मे हुआ। टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृष्ठ १५२१। मु शी मूलचन्द ने "विरित्र रत्नावली" के आधार पर इसका जन्म मम्वत १६५७ मे लिखा है। वस्त्री खान से प्राप्त जन्मकुण्डली प्राप्त हुई उसके अनुसार उपरोक्त तिथि प्राप्त होती है।

२ टाड राजस्थान भाग ३, पृष्ठ १५२१।

रे डा॰ मथुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इतिहास प्रथम भाग, पृष्ठ ६२।

४ वशभास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २४८७ व २५००-०४, खफी खा जिल्द १, पृष्ठ ३४६-५०।

राजपुताने का इतिहास

वहाँगीर बीमार पक्षा भीर साहौर के पास समृ १६२७ में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय सर्गम दक्षिण में था। परन्तु उसके छक्तिशासी व्वसुर भासकती ने सूर्रम को

बादशाह घोषित करना दिया । सुरेंम शाहबहाँ के नाम से दिल्ली के मिहासन पर वैठा । शाहजहाँ ने माधोसिंह को कोटा का स्वसन्त्र शासक होने का फरमान वे विया । उसके साथ ही बाहजहाँ ने बुन्दी के बाठ परगने को उसने जक किय वे मार्चोसिंह को दिए<sup>क</sup> । प्रय मार्चोसिंह का मुगस सम्राट से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो गया।

राव रक्षन मुरहानपुर में बासवाट की रक्षा करते हुए सम्बद् १६८८ (सम् १६३१) में मारा गया । उस समय उनके साथ माघीसिंह भी वा । मामोसिंह ने शाहजहाँ को इसकी सुचना भूजी । शाहजहाँ ने राज रतन के पाटवी पौत्र शतु भास (राजकुमार गोपीनाच ना पुत्र) को सूरवी का व माभोसिह को कोटा का राजा पुषक पुषक रूप से स्वीकार किया । पिता की मृत्यू के बाद सम्बत् १६८८ में मार्घासिह में महाराजािघराज की पदवी घारण की । बाहजहाँ में उसे सिल भत मजी तथा उसे २५ ० बास व १५ ० समार का मनसबदार सभा विसा। इस प्रकार वि • स • १६८८ की पोप विद ३ की कोटा राज्य असग स्थापित हो गया । राव माधोसिह (वि० स १६८८-१७०४)

बुन्दी के शासक राव रतन के तीम पुत्र वे गोपोनाय माथोसिंह व हरिसिंह।

प्रत्यक्ष चटनाध्यों से सिद्ध है ही। विकासस्यव हो सकता है केवन कुरेंस का राव रतन क संरक्षण में कैंद्र रहना धीर इतिसह व माधीशिह के स्थवद्वार का हान । सम्बन है माबोसिह को असय जिल्लुत राज्य पुरस्कार के समय ही प्राप्त हुया हो परस्तु **भाहमहाँ** ने बन धही पर बैठ्ठे ही राम रहन को धादेश दिया कि हरिसिंड को बरबार में हाजिर किया जाने और <sup>राम</sup> रतन में इस सबब से उसको नहीं भैवा कि बुब्बंबहार का स्मरण करके ही सम्राट उसकी मरबा न डाले थी सम्राट ने कुली के द परधने बक्त कर लिए । यह बात किस करती है कि हरिसिंह से सन्धाट घरमना धप्रसक्त का और माबोसिंह से घटका प्रसन्न ।

१ बंदाभासकर वृक्षीय मार्ग पट्ठ २४ ६ इमियट व बाजसन विरुद्ध पुण्ठ ४१व । टाड निकता है कि यह फरमान बहांगीर के समय ही प्राप्त हो गवा था। बहांगीर कोटा की बुली से पुत्रक राज्य बनाना चाइता वा। इसे असे वा कि दोनों के मिलने पर सह स्वीतिः शामी वादि कहीं साकारन के मिए खतरा न हो बाए । उसे विवशस वा कि पहक रहते वर वह दोनों पर बातानी से बासन कर राकेना । साहजहां है उस फरमांग की पूनरावृत्ति की र टांड राजरमान (कक सम्पादित) जिस्स ६ पुस्ट १४८७ ।

९ में बाठ पराने निम्त मिलित ने - संजुरी धरण्डलेका चैंचन ग्रीवा कमनाछ ममुरागद बीओव व रहम । वंग्रभासकर वृतीय मान वृट्ठ २५४६।

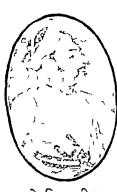

माघोसिंह का जन्म ज्येष्ठ सुदि ३ सम्वत् १६५६ को बून्दो नगर मे हुग्रा था'। प्रारम्भ से ही इसकी शिक्षा का सुप्रवन्ध किया गया था। युद्ध-विद्या, घुडसवारी तथा शिक्षार के लिए यथोचित शिक्षा दी गई। विद्याभ्यास के लिए इसे सस्कृत का ज्ञान कराया गया। १४ वर्ष की श्रवस्था तक इसने बृन्दी मे ही रह कर ज्ञान प्राप्त किया था। टाँड लिखता है कि जब वह १४ वर्ष का ही था तब

उसने जिस वीरता का प्रदर्शन किया उससे उसे राजा का खिताब प्राप्त हुग्रा ग्रौर कोटा का राज्य मिल। । परन्तु तत्कालीन फारसी तवारिखो से यह पाया जाता है कि माधोसिंह को कोटा व पलायता के परगने जिस समय मिले उस समय उसकी श्रवस्था ३२ (१६८८ सम्वत्) वर्ष की थी। टाँड के कथन मे इतनी सत्यता प्रतीत हो सकती है कि १४ वर्ष की उम्र मे माधोसिंह ग्रपने पिता के साथ पहली बार युद्ध मे गया होगा ग्रौर वही ग्रपनी वीरता का परिचय दिया होगा। यह युद्ध जहाँगीर के काल मे सम्वत् १६७१ (१६१४ ई०) मे हुग्रा जब कि शाहजादा खुर्गम ने ग्रहमदनगर पर ग्राक्रमण किया ग्रौर वहाँ के प्रधान मन्त्री मिलक ग्रम्बर को हराया ।

प्रारम्भ से ही राव रतन माघोसिंह की योग्यता को जान चुका था। ग्रत जब कभी वह शाही सेना का पक्ष लेकर युद्ध में गया, उसने माघोसिंह को साथ ही रक्खा। राव रतन जब बुरहानपुर का हाकिम हुग्रा तब माघोसिंह उसके साथ था। खर्रम के बुरहानपुर घेरे के समय माघोसिंह ग्रीर उसका छोटा भ्राना हिरिसिंह उस युद्ध में बुरी तरह घायल हुए परन्तु विजय हाडों की हुई । मूसी के युद्ध में राव रतन का भाई हृदयनारायण भाग गया था। ग्रत बादशाह जहाँगीर उससे ग्रत्यत कुद्ध हुग्रा ग्रीर कोटा का राज्य उससे छीन लिया। ग्रस्थायी रूप से राव रतन को कोटा प्राप्त हुग्रा। राव रतन ने कोटा ग्रपने

१ ई० स० १५६६ ता० १८ मई, टाड के ध्रनुसार इसका जन्म सम्वत् १६२१ (सन् १४६४) में हुआ। टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृष्ठ १४२१। मुशी मूलचन्द ने "चरित्र रत्नावली" के आधार पर इसका जन्म सम्वत १६५७ में लिखा है। वस्शी खान से प्राप्त जन्मकुण्डली प्राप्त हुई उसके ध्रनुसार उपरोक्त तिथि प्राप्त होती है।

२ टाड राजस्थान भाग ३, पृष्ठ १५२१।

<sup>े</sup> ३ डा० मथुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इतिहास प्रथम भाग, पृष्ठ ६२।

४ वशभास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २४८७ व २५००-०८, खफी खा जिल्द १, पृष्ठ ३४६-५०।

राजपताने वा इतिहास

सक्षते माघोसिंह को दे तिया भीर दाही फरमान के सिए प्रयस्न करने समा जिससे माधीसिंह कोटा का स्वतात्र शासक स्वीवार कर सिया जाय । सुरहान

पुर के सद्ध में स्पूर्ण कर कर लिया गया और प्रारम्भ में हरिसिंह की व बाद में माधीमिह नी निगरानी में रन्धा गया । माधीसिह ने खुर्रम के साथ सद्स्यवहार किया और भपने पिताकी माज्ञा से उसे उस समय मागने का भवसर टिया क्रब बहुाँगोर ने स्पूर्रम का रिस्सी सुमा भेजा जिससे उसे विद्रोह करने के भपराभ में दच्ड द सके । जहाँगार की मृत्यू (ई सन् १६२७ के बाद जब सुरम गाहनहाँ के रूप में गद्दी पर बठा को मापोसिंह को कोटा का स्वतन्त्र धासक स्वीकार कर एक परमान भन दिया भीर साथ में बुनी क भाठ परतने भी उसे दे दिए । राव रतन की मृत्यु मन्यत् १६८८ (१६३१ ई) व बार तो माधासिह ने कोटा में ग्रमियन करा कर महाराजाधिराज की पटकी घारण की ।

बारताह ने मापासिंह के प्राभयक के समय शिरुपत प्रदान की तथा २४०० वान घोर १५०० गयारों का मनसब प्रतान किया। काटा राज्य उस समय घति मोमित था। यह उत्तर में बड़ीन सन, पुत्र में प्रतायया और माँगरील उक दक्षिण म मुरादरा पर्वत श्राणा व सरगढ तथा विचय में चम्बस नदी के भौग विनार पर न माला भादि ५ गौमों तन या । उस समय उसक्षम में ३६० गाँव में भौर कुछ धामन्त्री २ सारा राये मी ।

स्यतन्त्र गागक बनमें के कुछ समय पहले से ही बड़ गाउनहाँ के दरकार में प्रमावतानी व्यक्ति यन गया धीर गमय-गमय पर मुगम गाम्नाप्य का करिन परिस्थिपियों संजो सवारें की उसस हाका धिक्त का केन्द्र सम्भी संदर्भ कर बाटा हो गया । बाहक । वे गष्टी पर बैटने ही उने लोबही सी । व विह्री, वा गावना बरना पटा । स्रोजरी लाटा का चगमी माम गोरगी सानी था । जरांगीर व समय स्थाने पत्रम नार्रम वा विचा वा साद म महासनगरी के विचा को नवीने म समय गन्तात की गतायता की थी। सपने गराक्रम और शायता के कार्य हो वह यसहत्रारी मनगर का प्रविकारी हुया गया कांत्रहाँ की उताचि धारग की। तिस्त म बारामा की सक्तारी देवे प्रता का सच्छि। सन् साहबर्टी g at mat uter staus einem wan um ge g ei

हर पारश्वात अन्य के पुरुष करण नार कर कर कर के हिल कर है । जिला का वर्षन के हेल कर है । जिला का वर्षन के हेल कर जिला है कि बाव निरंक पालक करों तलक कर पालक हो रहा है । । । । । । वर्षीर कारों नि त व्यक्तिवी स्थव व पूर्वमें मत्ती तवानह इत्तर (वा )न पर बोहतवा मार् इ.स. र पर शाद्या देवर पात का दिनक कु स्थान कर्त स्थीदार कर सदाह कर द्या का । इन अंता १ की व्यापक अंत उन वह वा ।

से इसकी नहीं बनती थी फिर भी जब शाहजहाँ ने शासक होते ही इसे अपना मुख्य दरबारी नियुक्त किया। परन्तु शीघ्र ही वह शाहजहाँ के विरुद्ध हो गया और विद्रोह कर बैठा। इस विद्रोह को दबाने में माधोसिंह हाडा का प्रमुख हाथ था। खाँजहाँ प्रारम्भ में धोलपुर के पास परास्त हुआ। फिर उज्जैन के पास उसने लूट मचाई, और फिर बुन्देलखण्ड में उत्पात करने लगा। कालिन्जर के युद्ध में खाँजहाँ लोदी को बुरी तरह हराया। खाँजहाँ लोदी सम्वत् १६८७ मांघ सुदि २ (सन् १६३१ की २४ जनवरी) को अपने दो पुत्रो सहित इस युद्ध में काम आया।

शाहजहाँ ने माधोसिंह को इन सेवाग्रो का उपयुक्त पुरस्कार दिया। चैत्र कृष्णा ४, स १६८८ (११ मार्च १६३१) को नौरोज के उत्सव पर इसका मनसब बढ़ा कर दो हजारो जात ग्रौर एक हजार सवार कर दिया ग्रौर एक हजार निशान भण्डा भी दिया । वशमास्कर मे सूर्य्यमल मिश्रण उल्लेख करता है कि बादशाह ने माधोसिंह को जीरापुर, खैराबाद, चैचट ग्रौर खिलचीपुर के चार परगने दिए पर ठाकुर लक्ष्मणदान ने लिख़ा है कि इस वीरता के उपलक्ष मे माधोसिंह को १७ परगने ग्रौर मिले थे । माधोसिंह की मृत्यु के समय ये सब परगने कोटा के ग्रधीन थे। इसी वर्ष की पोष वित ३ (३० नवम्बर १६३१) को इसके पिता का देहात हो गया। दिक्षण की सूबेदारो जब खानदुर्शन को प्राप्त हुई तो उसे दौलताबाद के पास शाहजी भौसला से युद्ध करना पढ़ा। माधोसिंह हाडा खानदुर्शन की सेवा मे उपस्थित था। उसे बुरहानपुर की रक्षा का भार सौंपा गया जिममे उसे सफलता प्राप्त हुई ।

सम्वत् १६६२ (सन् १६३५) मे वोर्रासह वुन्देले के पुत्र जूकारसिंह ने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण यह कहा जाता है कि जूकारसिंह ने गोडो के शासक प्रेमनारायण को मार कर उसके दुर्ग चौरगढ पर

१ बादशाहनामा भाग २, पृष्ठ ३४८-५०। इलियट व डाउसन भाग ७, पृष्ठ २०-२२। वशभास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २५६५। शाहजहाँनामा भाग १, पृष्ठ २७।

२ शाहजहाँनामा भाग २, पृष्ठ २८, डा० शर्मा का कथन है कि वह तीन हजारी मनसबदार बना दिया गया। कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ११२।

३ रामगढ, रहलावरा, कोटडा सुल्तानपुर, वडवा, मागरोल, रानपुर, म्राटोरा, स्वैरावाद, सुकेत, चेचट, मण्डाना, नीनोदा, सोरसन, पलायथा, कोयला, सोरखण्ड।

४ महासिरूलउमरा, पृष्ठ २८६।

४४ ग्रधिका

प्रिषकार कर लिया तथा उसकी वस लाल की सम्यक्ति श्रीन सी। उसके पुत्र के साह्यहाँ से सहायता मांगी। साहजहाँ ने धौरमजेब के नेतृत्व में सैनिक मेजे। उसमें माथोगिंह हाबा की १४ सैनिकों की खोटी टुकड़ी भी थीं। माथोगिंह को जूम्प्रतिस्तृ का सामना पाँदा की सीमा पर करना पड़ा जहाँ जूक्प्रतिस् यूरी सरह स हारा भीर भाग सबा हुमां। शाहजहाँ ने इस वीरता के उपसर्ध में माथोगिंह का मनसब सीमहानारी जात व दो हुबारी तथा थी हुजार सवार का कर दिसा भीर सिसमस स्वा चाँदी की जीन सहित भोड़ा भी इनायत

सहयां ने का सार, समरकाव व मध्य एतिया पर भी घषिकार करने की मोजना बनाई । उस ममय बदस्त्रा का धासक नजरमुहम्मद या जो १६४२ ई में गड़ी पर बैठा। वह मस्यन्त प्रत्याचारी था। उसकी प्रतियदा का लाम उठा कर साहमहों ने प्रकट्ट सन् १६४१ को बदस व बदस्त्रा मुगम सामान्य में मिलाने के लिए साहजार मृगस्तवस्म के मेतृस्त में १००० चैतिकों की एक सेना मजी। माधीसिह हाड़ा जो इस समय साहौर था को मुरादवस्म के साथ बाने की धाता हुई। मध्य एतिया के उस क्षेत्र में राष्ट्रातों ने प्रकारी वीरता का परिचय दिया। राष्ट्रपूर्वों ने कमक किसे पर प्रविकार किया। कम्मत्र पर माधी विह में प्रियम दिया। साम्प्रतों ने कमक किसे एत प्रविकार किया। कम्मत्र पर प्रति वीरता का परिचय दिया। साम्प्रतों ने कमक किसे सन् १६५६ को बन्द पर पर प्रदा को प्रधान हो प्राच सेकन साह वा पर प्रवाद को प्रधान हो। या। वह बिना वावसाह को भागा प्राप्त किए ही न्ति सीट प्रधान प्रीर कहम की मुख्या मात्र माधीमिह को साम प्राप्त कर हो। इसी बोच में माधीसिह ने एकसतापूर्वक हो प्राप्त के तुरानी का साम बहुत कम्मतापूर्वक हो सुरान का साम बहुत कम्मतापूर्वक हो। सी बोच में माधीसिह ने एकसतापूर्वक हो सुरानी का साम बहुत कम्मतापूर्वक हो। सी बोच में माधीसिह ने एकसतापूर्वक हो। सी

१ प्राप्तवृत्त्वीय बारपाइनामा प्रयम जिल्हा माग २ पुन्न १११ ।
२ जररोवन पुन्न १११ ११७ प्रमुक्तृत्वीय मिनता है कि इस युन्न पुन्नप्रतिवृत्त्वी मानता है कि इस युन्न पुन्नप्रतिवृत्त्वी मानता है कि इस युन्न प्रमुक्ति के स्वाप्त कि इस प्रमुक्ति के प्रयम्भ प्रमुक्ति के प्रयम्भ प्रमुक्ति के प्राप्त प्रमुक्ति के प्रमुक्

व शाहबद्दीनामा भाग है पुरु हुई।

तुर्क व फारसी हमलो का सामना किया । ग्रौरगजेव २५ मई सन् १६४७ को बल्ख पहुँचा परन्तु ग्रौरगजेव भी उस क्षेत्र पर ग्रधिकार न कर सका । परिस्थिति प्रतिकृत होने पर ग्रौरगजेब १० नवम्बर १६४७ को काबुल लौट गया ।

रास्ते मे शत्रुग्नो ने कई स्थानो पर शाही सेना पर आक्रमण किए । श्रीरग-जेब को घोर सकटो का सामना करना पडा । ग्रीरगजेब के साथ लौटती सेना मे माधोमिंह भो था श्रीर वह जनवरी १६४५ मे कोटा लौटा । कोटा लौटते समय वह दिल्ली मे बीमार हो गया था । सन् १६४५ में कोटा पहुँचते-पहुँचते उसका देहान्त हो गया ।

माघोसिंह ने ग्रपने राज्य-काल में कोटा का राज्य बहुत ही बढाया। राजगद्दी पर बैठने के समय कोटा राज्य में केवल १४ परगने ही थे। समय-समय पर
शाही सेवाएँ करने के उपलक्ष में शाहजहाँ उसे कुछ परगने देता गया। खाँजहाँ
लोदी के विद्रोह को दंबाने के समय उसे १७ परगने ग्रीर प्राप्त हुए। बहख ग्रीर
बदखशा के युद्धों से लौटने पर इसे वार्रा ग्रीर मंड के परगने जो बून्दी नरेश के
पास थे, इसे दिए गए। ग्रत इसकी मृत्यु के समय कोटा में ४३ परगने ग्रीर
लगभग २००० गाँव थें 3।

मुगल साम्राज्य का यह प्रतिष्ठावान् मनसबदार था। शाहजहाँ ने इसको पचहजारी जात तथा २५०० हजारो सवार दे रक्खे थे। बादशाह की ग्रोर से इसे 'राजा' की पदवी प्राप्त थी। इस प्रकार इतनी बडी इज्जत प्राप्त करके यह शाही खजाने से साढे तीन लाख वार्षिक ग्राय प्राप्त करता था। यह इसके मनसवदार होने का वेतन था। उस समय पचहजारी मनसब का सम्मान हिन्दू सामन्तों को कम मिलता था। उसने यह सम्मान ग्रपनी योग्यता तथा कार्य-पदुता व राज्य-भक्ति से प्राप्त किया था। रणकौशल व दुर्गों के घेरे मे सफलता पाने की विद्या मे वह ग्रत्यन्त निपुण था। यही कारण है कि जहाँगीर व शाहजहाँ

१ शाहजहां की मध्य एशियाई नीति ने भारत मे मुगल साम्राज्य की नीवें हिलादी। इसमे करीव १२ करोड रुपया खर्च हुम्रा श्रौर एक इञ्च भूमि भी हस्तगत न हो सकी। राजनैतिक व सैनिक दुवलता ने मुगलो को श्रा घेरा। इस दुवेलता ने भावी राजपूत-मुगल-सम्बन्ध को श्रति प्रभावित किया।

२ टॉड ने लिखा है कि उसका देहान्त सम्वत् १६८७ में हुआ। यह सत्य नहीं है। वशभास्कर के अनुसार इसका देहावसान सम्वत् १७०७ में हुआ। परन्तु डा० शर्मा ने मुहम्मदवारिस के वादशाहनामा के आधार पर स० १७०५ के लगभग उसकी मृत्यू-तिथि वतलाई है।

३ डा॰ मथुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पू॰ १२८-१६।

राज्यताने का इतिहास

ने इसे बुरहानपुर समा कन्धार असे महस्वपूर्णंदुर्गके घरेके मुद्ध में उत्तर

दायित्वपूर्ण भार सौंपा । वह सदा हरावस का अधिकारी रहा और यद में प्रवम पक्ति में रह कर युद्ध-कीशम प्रविद्यत करता था। मामोसिह प्राज्ञाकारी पुत्र, मीतिनिपूण राजा सम्दान-बस्सम पिता तथा करा स्थपरायण स्वामीमक था। मुगल धासन के प्रति इसकी मक्ति इसकी उक्क थी कि वह इस कारे में भरा भी संबोध नहीं करता था कि उसके कारण राजपुताने के प्रत्य राजपुत ग्रासकों को भी युद्ध करना पहता है। भौरगजब के वह विश्वासप्रिय स्पक्तियों में से था।

इसके नेतृत्व में कोटा राजपूताने का एक छोटे राज्य से परिणित होकर एक प्रभावशासी राजपूत राज्य वन गया। इसके राज्य में कुछ मिला कर ४३ परगने ष । इतमें से कुछ परगरे सुवा सबसेर की रणयन्त्रोर सरकार के मीच सवा कुछ सूवा उज्जैन की गणरीज सरकार के धन्तर्गत थे। प्रत्यक परगमे के सिए बादधाई का मामकात देते में को ग्रंथमेर तथा उक्जैन के सजाने में यमा होती यी। प्रस्पेक परगने में चौधरी कानूनगो और एक ठाकुर य तीन कर्मचारी होतं चे। चौभरी व कानुसमी बादबाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसका पद पैसूक बा तमा मगान-वसुसी का कार्यकरते ये तथा राजा के उस तक के समाहकार होते ये। इनको सगान (राजस्य) वसुसी करने में बेदन के साथ कमीशन भी विभा बाता वा। ठाकुर राजा के ध्रयीनस्थ होता या धीर वाति रक्षा के मिए विभोदार होता वा । इनके नीचे पटेस रियामा कास्तकार होते थे । राज्य का मिमकांश हिस्सा छोटी-छोटी बागीरों में वेंटा होना या । जागीरदार राजा के साथ सहाहमों में बाते में तथा राज्य की रक्षा करते में 1

राज्य की रक्षा के लिए एक संना होती थी । माभोसिह पंचहमारी मनसब दार मा। भव वह x ∙ वात व २x, स्वार रख सकताथा। इसके मिटिरिक बागीरदारों के पास स्वय की एक सेना रहती थी। युद्ध-काम में सेना एकतित कर राजा की सहायता देने का भार जागीरदारों पर या। इसके समाना राज्य की सेना के कई धीर धग ये--पैदन पीछलाना शृत्रकाना शांवि विकेश पुषक सम्मक्त होता या परस्तु यह पढ़ सामन्तों को ही दिसा काता का ।

माघोसिंह द्वारा निर्मित कोटा में कई इमारतें यह भी सुरक्षित सड़ी है यथा पाटनपोस शहरपनाह केयूनीपोध किसा किशोरपुरा का दरवाजा आवि।

माघोधित के पाँच पूज थे-मुकन्यसिंह, मोहनसिंह जुमारसिंह कन्हीराम व कियोरसिंह । मुक्तवरिंह सबसे बड़ा पुत्र होने से माथोसिंह द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया वा। माथौसिह के युद्ध में शय रहते के कारण वह ही राज्य कार्य सम्हालता था। श्रपने पिता की श्रनुमित से इसने महाराजाधिराज की पदवी भी घारण करली थी। श्रपने पिता के स्वर्गवास के बाद यह ही गद्दी पर बैठा। मोहनिसह व कि को रिसह श्रपने पिता के साथ वराबर युद्धों में रहते थे। माघोसिह इन पर बहुत प्रसन्न थे। श्रत मोहनिसह को ५४ गावो सिहत पला-यथा की जागीर, कि को रिसह को २४ गावो सिहत सागोद की जागीर, जुभार-सिह को २१ गावो सिहत को टडा की जागीर तथा कन्हीराम को २७ गाँवो सिहत को यला की जागीर दी गई थी।

राव मुकुन्दिसिंह हाडा (वि० स० १७०७ से १७१५)



यह राव माधोसिंह का जेष्ठ पुत्र था और सम्वत् १७०७ मे अपने पिता की मृत्यु पर कोटा राज्य का स्वामी हुआ। बादशाह शाहजहाँ ने इसे कोटा का राजा स्वीकार किया और ३००० जात व २००० सवार का मनसव दिया । इसने अपना जीवन वादशाह शाहजहाँ की सेना मे रह कर ही बिताया। जब यह राजकुमार ही था तब ही कन्धार की लडाइयो में इसका सहयोग शाह-

जहाँ पाता रहा। राव मुकुन्द कन्धार के घेरो मे बडी वीरतापूर्ण् लडा । इसने मालवा तथा दक्षिण की लडाइयो मे भी भाग लिया। सं. १७११ मे यह सादुल्लाखाँ के साथ चितौडगढ के घेरे पर नियुक्त किया गया। इसके शामनकाल मे मुगल शासन का प्रसिद्ध गृह-युद्ध (उत्तराधिकार का युद्ध ) हुग्रा। वि० स० १७१४ भाद्रपद सुदि ६ को बादशाह शाहजहाँ बीमार हो गया। उसके चार पुत्रो मे (दारा, शुजा, ग्रौरगजेब व मुराद) राजमिहासन के लिए युद्ध छिड गया। इस युद्ध मे राजपूताने के शासको ने वादशाह शाहजहाँ का पक्ष लिया जोकि ग्रपनी मृत्यु के बाद दाराशिकोह को गद्दी देना चाहता था। इन नरेशो मे मुख्य जोघपुर के राठौड शासक जसवन्तरासह ग्रौर कोटा के शासक मुकुन्दिसह हाडा थे। दक्षिण का सूबेदार ग्रौरगजेब ग्रपने भाई मुराद (जो कि

१ टाह राजस्थान, जिल्द ३, पू० १५२२।

२ डा० मथुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १४०-१४१।

३ उपरोक्त, पृष्ठ १४१-१४२, राव मुकुन्दिसह का कन्धार के घरे मे शाहजहाँ की सेवा में रत रहने का उल्लेख किसी भी साधनों द्वारा ज्ञात नहीं होता है। ग्रब्दुलहमीद लाहौरी ने बादशाहनामा' मे जहाँ और राजपूत शासको का उल्लेख किया है, वहाँ मुकुन्दिसह हाडा का कहीं जिक्क नहीं किया है। ग्रत डा० शर्मा ने यह उल्लेख किया है कि मुकुन्दिसह ३००० मनसवदार होने के कारण ग्रवष्य युद्ध मे गया होगा।

गुजरात का भूवेदार था ) से सन्धि कर उत्तर की फ्रीर इस उद्देश्य से यहा कि दारा को शक्तिहीन किया जाय। भीरगजब की शक्ति को भाग में ही रोकने के सिए शाहजहाँ ने असवस्तुसिंह राठौड़ के नेतृस्य में एक संस्था सेना भर्मी जिसमें मुकुल्यसिंह हाजा व इसके झस्य भार भाई भी व । उज्जीन के पास क्षिप्रा मबी ने तट पर धमत ने मैनान में भीरंगजेब ना शाही सेना के साम पुढ़ हुआ। यद्यपि राजपूत मरेश मीरतापूर्वक सड परन्तु शाही सेना कि विजय महीं हो सकी । राव मुक्तवित् युद्ध में मारा गया तथा उसके भ्राय बीन माइयों को भी इसी प्रकार बीरगित प्राप्त हुई। सब से छोटा भाई कियोरसिंह युक्र में थायम प्रवस्था में पाया गया जिसके भी ४ भाव लगे थे। किशीर्रांस्ह की इसके सामो राजपद रणक्षेत्र से चठा साथे जो बाद में वह सक्चार से धन्छा हो गया । मुकुन्दसिंह ने अपने राज्य को दक्षिणी सीमा के पहाड़ यानी हाड़ीती ग्रीर मासवा भी सरहद के बीच के घाट पर एक किसा तथा ग्रपती उपपरनी ( सवाम ) घवला भीणी<sup>३</sup> के लिए महस वनवाया धीर बहा घाटा घर होता है वही वि॰ स० १७०८ में एक बहुत बड़ा दरवाचा बनवाया। यह किसा व भाटा सैनिक हृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण या क्योंकि यह हाड़ौती व भासना की सीमा का केन्द्र था। मार्चाबन्दी के लिए यह एक ग्रन्थी अगह थी। यह नाटा मुकुत्वसिंह के नाम पर सकुत्वका कहसाता है । इसने भीर भी कई सजबूत भवन निर्मित किए । ब्रन्ता का महस भीर कोटा न किसे की दोवारें इसकी ही बनवाई हुई हैं।

१ जिलम के बाद घोरंगलेज ने इसका नात बदस कर फर्टेहाबाद रक्ता । यह उठजैन से

१४ मील बक्षिए पश्चिम में है। २ टॉड धबस्बाल विस्व ३ पुष्ट सं १९२२ २३।

गरकार धौरंगवन का इतिहास जिस्स २ पृथ्व १३ १७ ।

थानमगीरनामा पृष्ठ ६**०-७** ।

वराबास्कर वृतीयं भाग पृष्ठ २६६७।

४ मुक्त्यरं की प्रसिद्धि कर एक कारण सह भी बतामा जाता है कि होस्कर ते १० ४ है में सिमेवियर नात्रत्व की मुनेबी तेता को हती स्वात पर हरामा वा।

हाइ राष्ट्रामान विकास वर्ष्ट्र रूपका

राव जगतिसह (विक्रम सम्वत् १७१५ से १७४०)

यह गव मुकुन्दिसह हाडा का इकलीता पुत्र था। इसका जन्म वि॰ स॰ १७०१ (मन् १६४४ ई॰) में हुग्रा। जब घर्मत के युद्ध में राव मुकुन्दिसह रणखेत रहा तब उसकी मृत्यु के बाद वि॰ स॰ १७१४ (सन् १६५६ ई) में कोटा की राजगद्दी पर ग्रासीन हुग्रा। ग्रीरगजेब जव सामूगढ के युद्ध में विजयी होकर ग्रागरा में अपने पिता शाहजहाँ को कैंद कर दिल्ली के सिहासन पर बैठ गया।



उसने राव जगतिसह को शाहो दरवार में उपस्थित होने का श्रादेश दिया। वहाँ पहुँचने पर राव जगतिमह को २००० का मनमव तथा खिलग्रत प्राप्त हुई । वादशाह का सम्मानित करने का मुख्य तात्पर्य उमको श्रपने पक्ष में करना या क्यों कि वह जानता था कि विना राजपूतों की महायता के वह श्रपनी प्रारम्भिक किठनाइयों का सामना नहीं कर मकेगा श्रीर राज्य का सही ढग में प्रवन्ध नहीं कर सकेगा। तब से जगतिसह श्रीरगजेव की सेवा में बना रहा। जनवरी १६५६ ई में श्रीरगजेव को शाहजादा शुजा का सामना करना पड़ा तब राव जगतिमह उसका मामना करने को भेजा गया । खजू ह के मैदान में शुजा से सामना हुश्रा जिसमें विजय शाही सेना की हुई। इस प्रकार राव जगतिसह के सहयोग का लाभ श्रीरगजेव को शीद्र ही प्राप्त हो गया । श्रीरगजेव ने शिवाजी के विरुद्ध जब कड़ी कार्यवाही प्रारम की तब मरहठों के विरुद्ध राव जगतिसह को ही भेजा । दक्षिण में ही इसकी मृत्यु स० १७४० की कार्तिक शुनला पचमी को हुई। इसके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए इसके बाद राव माधोसिंह के चौथ पुत्र कन्हीराम के पुत्र प्रेमसिंह को कोटा के सामन्तों ने शासन का भार सौप दिया।

१ टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १४२३, वशभास्कर, तृतीय भाग, पृष्ठ २७३६, म्रालमगीरनामा पृ० १६३-६४।

२ श्रालमगीरनामा, प्० २४५-५०।

३ वशभास्कर, तृतीय भाग, प्० २७७०।

४ सम्वत् १७३७ धीर १८४० (ई० सन् १६८० धीर १६८३ के बीच) जगतिसह प्राय दक्षिण मे रहा, कभी धीररगावाद, कभी बुरहानपुर मे धीर कभी जहानावाद मे। दक्षिण मे इसने कई ब्राह्मणो को दान-दक्षिणाएँ दी। विशेष कर गजगणेश हाथी दान दिया गया। जगतिसह ग्रीरगावाद भीर बुरहानपुर के श्रासपास किसी लडाई में सम्भव है कि हैदरावाद के युद्ध मे शेख मिन्हाज से लडते हुए मारा गया।

सार म ला शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पूर १८६।

राव प्रेमसिंह (वि.स. १७४० से १७४१)

¥

राव माघोसिंह के पाँच पुत्र से । चौसे पुत्र कम्ही राम को कोयसा की जागीर प्राप्त हुई थी। अगतसिंह की मृत्यु के बाद उसके कोई पुत्र म होते के कारण कोटा के सरदारों ने वि स १७४ (ई सन् १६८३) में कन्हीराम के पुत प्रेमसिंह को कोयला से बला कर कोटा का शासक नियुक्त किया। परम्त यह महा मुखं भीर भयोग्य सिद्ध हुमा । इसकी कुछ सरदारों की कुटचाल से राज्य मिछा या जिसका सद्देश्य एक कमजोर झासक को स्रध्यक्ष मान कर सपनी सक्ति की सर्रक्षित करना था । वास्तविक उत्तराधिकारी प्रसायथा वासे थ । प्रमसिंह की इस प्रकार राजगहा मिलने क कारण उन सरदारों के बहुने में रहुमा पहताथा। इस्के राज्य-सासन में गड़बढ़ी होने संगी । परगर्नो में सटमार होने संगी। सजाना सासी होने संगा क्योंकि सोगों ने मालगुजारी प्रादि बना बन्द कर दिया बारों परगन पर गोड़ों ने प्रधिकार कर लिया। प्रतः इसके विद्यु जन विरोधी मान्दीसन चठा भौर निरोधी सरदारों ने उसे गहा से उदार कर इसे कीयसा वापस मज दिया । भौर उसके स्थान पर राव माओसिंह के सबसे छोटे पुत्र कियोर्सिह को ठिकान। सौगोद से बुलाकर कोटा की राजगही पर कार्विक शुक्ता द्वितीमावि स १७४१ को बैठामा। राव किशोरसिंह (वि.सं १७४१-१७४२)

प्रमसिंह को गही से हटा कर चन सामन्तों ने कियोरसिंह को कोटा सम्म भीपा उस समय यह शासन करने के लिए काफी बढ़ या परन्त कोटा की विधित राजनसिक स्थवस्त्रा को सही मेतृत्व इसी के द्वारा प्राप्त हो सकता ना। सर इसने वि सं १७४१ में कोटा का बासक होता स्वीकार किया । औरंगजेब में इसे ३०० की मनसब और विसम्भत देकर इसे कोटा का राजा स्थीकार कर सिया । इसको बहाइरो व पराक्रम तथा योग्यका से वह मर्त्यंत प्रमावित था। शाई जहाँ के कास में जब बास्स और बदक्या विकय के सिए बौरंगलेब को नेजा उस समय भीरंगजेब ने माभासिह हाबा तथा उसके पूर्वों का यदा कीसम देखा भा। धर्मत के स्थान पर औरगजेब के बिरोभी राजपूरों में हाडाओं ने जिस विरोध

१ टाड राजस्थान किला ३ पू से १४२३ टाक्ट्रूर नदमल्यान : साही सगद प्रेमीसड्को प्राप्त नहीं हुई वी दसनिए समरामों में प्रेमीसड्को नहीं से सतार दिया।

वक्कमास्करः दृतीय काग पूर्व २००० ।

२ जनतिश्रह की सस्यु के समय किस्सोर्यश्रह बीजापुर की सहाहमों में ब्यास्त बा । उस समय चम १ का मनतव मिल पुका था। कोटा समय का इतिहास मार्ग रै 9 4 1

का प्रदर्शन करते हुए वीरगित को प्राप्त किया। उससे औरगजेव पर अधिक प्रभाव पडा। धर्मत के युद्ध मे १५ अप्रेल १६५६ ई. को किशोरिसह के ४० घाव लगे थे। उमको भली प्रकार सेवा की गई। ग्रत वह वच गया। ग्रभी उसके घाव भरने भी न पाए थे कि औरगजेव ने शुजा के विरुद्ध राव जगतिसह ग्रीर किशोरिसह को भेजा। खजुहा के युद्ध मे ३ जनवरी १६५६ को उसे शानदार सफलता प्राप्त हुई। ग्रीरगजेव हाडा राजपूतो की शक्ति को पहचानता था। इसलिए वह उमे अपनी ग्रोर ही रखने की नीति ग्रपनाता रहा। वह जोधपुर नरेश जमवन्तिसह से शिकत रहता था। अत कही राजपूत वर्ग उसके विरुद्ध एक न हो जाय, इसलिए इम दृष्टि को सामने रखते हुए कि फूट डाल कर ही (भेद नीति) शासन किया जाता है, उसने हाडा शासको को ग्रपनी ओर मिलाए रक्खा।

राजगही पर वैठने के कुछ ही समय वाद श्रीरगजेव के श्रादेशानुसार उसे दक्षिण में जाना पडा। श्रपने चारो पुत्र—विश्वनिसह, रामिसह, श्रजुं निसह और हरनाथिसह सिहत वह दक्षिण की श्रीर जाना चाहता था। परन्तु उसके बडे लड़के विश्वनिसह ने दिक्षिण में मुगलों के नीचे युद्ध करने में श्रपना श्रपमान समभा। उसने मना कर दिया। इस पर किशोरिसह ने उसे राजगद्दी के श्रिधकार से विचत कर दिया श्रीर श्रन्ता की जागीर दी । रामिसह, जो दक्षिण में उसके साथ लड़ाई में गया था, उसको उत्तराधिकारी वनाया। युद्ध में वीरता प्रदिशत करने पर रामिसह को १००० का मनसव भी मिला था। किशोरिसह १६०५ ई० में वीजापुर विजय करने के लिए औरगजेव के साथ गया। औरगजेव ने जब वीजापुर पर श्रिषकार कर लिया तब उसने किशोरिसह को खिलअत, हाथी, घोडे, और जवाहरात पुरस्वार स्वरूप दिए तथा कुलाई का परगना भी उसकी दिया गया।

श्रीरगजंब के साथ दक्षिण मे यह अपने अन्तिम समय तक रहा। गोलकुण्डा-विजय के समय (ई सन् १६८४-८४), हैदराबाद का घेरा (ई सन् १६८६) उसके बाद मरहठा राजा शभाजी व राजाराम के विरुद्ध शाही युद्ध मे (१६८८ १६९४ ई) वराबर श्रीरगजंब का साथ देता रहा । श्रीरगजव की क्षीण शक्ति को

१ टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृ० स० १५२३।

२ किशोरसिंह ने १२ वर्ष तक राज्य किया । वह केवल दो चार वार कुछ महिनों के लिए कोटा आया । शेप समय दक्षिए में ही बीता । मेवाड के राएग और शाहजादा आजम के बीच सुलह कराने मे किशोरसिंह का मुख्य हाथ था । यह सुलह की बातचीत सम्वत् १७३७ के चैत्र मास मे प्रारम्भ हुई । आजम से मिलने श्रावए कृष्णा ३ सम्वत् १७३७ को राएग जगतिमह आया । किशोरिसह हाडा वहाँ उसके स्वागत के लिए उपस्थित था । श्रोक्ता राजपूताने का इतिहास, तृतीय भाग, पृ० ८६७ ।

राजपुताने का इतिहास

हक् बनाने की या सरा हाका राजपूत ही से। भीरगजब जब दक्षिए। में ही चा तो उत्तरी भारत में जार्टा ने विद्रोह कर दिया। सिनिसनी (भरतपुर) के जाट शासक राजाराम मैं मुगल साम्राज्य के विद्रह सिर सहा किया। बाट शासक के विद्रोह को दवाने के

¥٦

में मृगल साम्राज्य के विवद सिर लंडा किया जाट वासक के विद्रोह को दवाने के निए भीरगजेब ने राव किरोरिसिंह को बीजिए से भेजा। जुलाई १६८८ को इसने जाट सासक को दूरी तरह हराया। राजाराम युद्ध करता हुया मारा गया। किरारिसंह के इस युद्ध में २८ याव मंग तथा युद्ध करते-करते वह वेहोग हो

ाम आराशह के इस मुद्ध में रह आव मता तथा मुठ करता कर पर पर मागा। इस मुद्ध में इसके साथ कोरंगजब का योता शाहजावा सवास्ववस्य तथा।
सानजहीं बहादुर जकरचन मो मा—वृत्ती का राव राजा सनिस्कृतिह नो साव
सा पर यह मैदान छाड़ कर आग गया था। सावस्वाह सौरंगजय ने किसार्शवह
को इस विचय पर सवाह दो और जून्यों का परनान ने सोरायपाटण कून्यों से
सीन कर विचार्शित की दिया। इस यद्ध में साय वालों में से बादी का रावत

होलंकी कारक का ठाकुर राजिलह सादि मारें गये के।

गरतपुर क युद्ध से साथ यह स्वास्त्य-राम प्राप्त करने के लिए कोटा सीट
साया। दक्षिए में धौरगजेब मरहटों की शिंक नष्ट करने पर तुसा हुमा का।
स्वत करनाटक पर साक्ष्मण करने के समय उसने किछोरींग्रह को सूला मना।
वह पुन दक्षिएए में लोटा और सरनी (अकार्ट) के युद्ध में सकृते हुए अमेर
१९६६ (वि सं १७५२ के कम मात) को इसे बीर गरि माण्य हुई। उसनी मूल्य ने उपराम्य इसका दिखीय पुत्र रामित्ह जो इसके साथ क्षा धरनी के युद्ध में मा,
राजगरी पर मैटा। इसके राज्यकाल में भीरंगजब का विरोध होने पर भी
विदायका का प्रन मन्तिर एक स्वरवाल केन स्वागारी ने सामपूर के पास सम्बत्

तंत्रसिष्ट् राजगढ का सरदार गोनर्द्धनिष्ट पानाहाडा का ठाकूर मुजानिष्ट

१७४६ में यनवाया पारे।

१ घोरंववेबनाबा आव ३ वृ १६।

२ बराबागर के लिया है कि प्रतिद्वितार के अध्यक्त कर कृती अरेग्र की वस्त्री शेरद किन्द्र प्राप्त निरंतर पार्ट अपने लगा। वर्गाकारण सुनीय आज पूर्वर हो १ पोर्ट्सी का मिनालगा वि सामगु १७४६।

राव रामसिंह (वि स १७५२-१७६४)

किशोरसिंह ग्रधिकतर युद्ध क्षेत्र मे रहता था। श्रतः कोटा के शासन की देखरेख का पूर्ण भार ग्रपने पुत्र रामसिंह को सींप कर जाया करता था परन्तु किशोरसिंह की ग्रतिम दक्षिण यात्रा के समय रामसिंह अपने पिता के साथ था। अर्काट के युद्ध मे राव किशोरसिंह की सम्वत् १७५२ (अप्रेल सन् १६६६) मे मृत्यु हो गई । ग्रत जब यह सूचना कोटा पहुँचो तो रामसिंह की ग्रनुपस्थिति का लाभ

उठा कर उसके बड़े भाई विष्णु सिंह ने कोटा पर श्रधिकार कर लिया व स्वय शासक बन वैठा। श्रीरगजेंब ने उसको मान्यता नहीं दी, बिल्क रामिसिंह को तीन हजार मनसव तथा तीन हजारी सवारों का ग्रधिकारी बना कर शाही सेना के साथ कोटा पर श्रधिकार करने भेजा । विष्णु सिंह और रामिसिंह दोनों भाइयों में श्रांवा गांव में युद्ध हुशा। इस लड़ाई में इसके एक भाई हरनाथिसिंह की मृत्यु हो गई श्रीर विष्णु सिंह घायल होकर श्रपनी ससुराल मेवाड राज्य के पाँडेर स्थान में चला गया जहाँ वह तीन वर्ष के वाद मर गया। इस प्रकार राम-सिंह कीटा राज्य का स्वामी हुशा। कोटा राज्य पर सुरक्षित श्रामीन होने के वाद यह दक्षिण में शाही सेना में जा उपस्थित हुआ। दिक्षिण करनाटक तथा मरहठों से जिञ्जी प्राप्त करने का भार जुलफिकारखाँ को दिया गया था। राव रामिसिंह जुलिफकारखाँ के नेतृत्व में मरहठों के सरदार सन्ताजी घोरपड़े के पुत्र राणु से जा भिड़े। विजय इसकी रहो जिसके सम्मान में सम्वत् १७४७ (ई॰ सन् १७००) में वादशाह से इसे नक्कारा प्राप्त हुशा । दिक्षिणियों से दूसरा

१ डा० मथुरालाल शर्मा का ऐसा मत है कि जुल्फिकारखाँ ने श्ररनी का किला विजय कर रामिसह के मुपुर्द कर दिया था। वहीं पर लडते हुए किशोरिसह का देहान्त हुमा था। दिक्षिण के युद्धों में रामिसह ने झाडोमी विजय (१६८७), पन्हाला विजय (१६८६) में माग लिया। रामिसह उस समय युवराज पद पर था। श्रत कोटा नरेश की हैसियत से वहाँ पर उसने कई पट्टे परवाने और ताम्रपात्र जारी किए थे। वीजापुर विजय के बाद रामिसह को १००० की मनसब प्राप्त हुई। कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २२१-२२२।

२ चपरोक्त, पृ० २२३ ।

३ महामिरुल उमरा, पृ० ३४६। जुल्फिकार खाँ के नेतृत्व मे जिञ्जी के प्रसिद्ध धेरे में (१६६७) रामसिंह को 'शेतानदरी' हरावल पर भेजा गया। विजय रामसिंह की रही। राजाराम (शिवाजी का दूसरा पुत्र) जिञ्जी से भागने के समय भ्रपना परिवार जिञ्जी मे ही छोड गया। रामसिंह ने राजाराम के बुढुम्ब की रक्षा का भार भ्रपने ऊपर लिया और पात्रियों मे उन्हें विठा कर जिञ्जी से ज्वाना किया।

युद्ध घरनसेड़े के पास सन् १७ ४ में हुमा बहाँ हाड़ा राजपूर्तों के माग दक्षिणी टिक न सके। शाहबादा वाजम वस्यन्त प्रसद्य हमा भौर मपने पिता से सिफान रिश की कि इसका मनसब बड़ा दिमा जाय । इसके मनसब में बृद्धि की गई भौर वृत्वी के मळ मैदान का परगमा सरवस छीपावडोद व रतनपूर जागीर कप में इनायस प्रप्1।

भौरनजेब की मृत्यु ३ मार्च १७०७ में बहुमदनगर में होते ही उसके पुत्रों में दिस्सी के सिहासन प्राप्त करने वे लिए मुद्ध हुआ। रामसिह ने इस समय शाहजादा माजम का पक्ष सिया । भाजम नै इसका मगसब चार हजारी का कर दिमा । शाहजादा मुधक्जम को कि औरगजेब की मृत्यु के समय उत्तर पदिवम सुने में या दिल्ली प्राप्त करने के लिए लड़कर सहित चमा। दानों माइयों के बीप .. बौलपुर व मागरा के बीच आवड के स्थान पर १८ जून १७ ७ को सुद्ध हुमा≀ इस युष्य में बून्दी के हाडा धाहजादा मुझनजन के पक्ष में सड़े और नोटा वासे धाहवादा प्राप्त को बोर से सड़े । प्रथम बार हाड़ों की दोनों शासाधीं में विरोधी वसों में सम्मिलित होकर आपस में यद हुमा । इस युष्ट में शाहआ वा मुभक्सम मारा गया। भाजम विजयी होकर दिस्मी ने सिहासन पर बहादूर शाह के नाम से बैठा। राज रामसिंह बाजड़ के इस पृथ्य में समृ १७ ७ की २ जन (बासाड विविध सम्बद्ध १७६४) को मारा गया<sup>3</sup>।

इसी समय से बुन्दी व कोटा के बीच युव्दों का धोगरऐस हुआ । इसका शासन ग्रान्तिकाल के लिए प्रसिष्ट है। केवस एक वार सके में उपद्रव हुआ। बहु भी दबा दिया गया। मंदाइ के राणा व धामेर के राजा इसका सम्मान करते या

१ यहासिक्नरुमरा प् ३४६।

२ साहजारा साम्म १४ सार्च १७ ७ को बाही तस्त पर सहमदनकर में बैठा सौर धारबादा मुध्यस्य ने १२ जुन १७ ७ को भानरा पहुँच कर बाही कीय पर सहिस्तार कर किया । रामिंग्ड बाल्म से र सप्रेस १७ ७ को औरंगवाद में भिना भीर भावम का साथ क्रेने का निरुप्त किया ।

३ बंदमास्कर, चतुर्वजाय पु २१६७। इत्तीवन क्षेटरमुपान्छ विकास पु २४१३ ।

हाइ राषस्वान विन्द वे प १४-४)

## महाराव भीमसिंह (वि० स० १७६४ से १७७७)



राव रामिसह के जाजव के रणक्षेत्र मे वि॰ स॰ १७६४ (ई॰ मन् १७०७) को वीरगित प्राप्त होने पर उसका पुत्र भीमिसह कोटा की राजगद्दी पर वैठा। इसने भील ग्रीर खीची राजपूतों के वहुत से इलाकों को दवा कर ग्रपना राज्य वढाया। खीचियों से गागरोन का किला लिया। वाराँ, माँगरोल, मनोहरथाना, ग्रीर शेरगढ के परगनो पर भी ग्रिधकार जमाया। भीलों के राजा चन्द्रसेन को, जिसके

पास ५०० घुडमवार ग्रोर ८०० तीरन्दाज रहते थे, निर्दयता से मार करके उसका राज्य इसने कोटा राज्य मे मिलाया। इसके सिवाय ग्रोनारसी, पीडावा, डीग ग्रोर चन्द्रावलो की भूमि पर भी इसने ग्रधिकार किया । परन्तु इसकी मृत्यु के बाद ही यह प्रदेश फिर से निकल गए।

जाजव की लडाई से कोटा व वून्दी मे पारस्परिक जत्रुता हो गई। जाजव के युद्ध मे शाहजादा मुत्रज्जम (वहादुरशाह) का विरोध रामिसह ने किया ग्रीर वून्दी के वुद्धिमह ने नक्ष लिया। वहादुरशाह कोटा के हाडाग्रो को शका की हिण्ट से देखने लगा। वून्दी नरेश ने इस नई राजनैतिक व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया। वहादुरशाह ने वृद्धिसह को कोटा वून्दीमे मिलाने की ग्राज्ञा देदी? । वृद्धिसह ने ग्रनुमित पाकर अपने मित्रयो को कोटा राज्य पर ग्रधिकार करने के लिए लिख दिया ग्रीर स्वय ने ग्रामेर (जयपुर) जाकर वहा जयसिंह महाराज की विहन से विवाह कर लिया। इसके बाद वह वेगू (मेवाड) की ग्रीर होता हुगा वहादुरशाह के साथ दक्षिण की ओर चला गया । इधर बून्दी के मित्रयो ने कोटा पर ग्राक्रमण कर दिया । इस सेना को भीमिसह ने वुरी तरह से हराया। वून्दी की सेना भाग खडी हुई । एक वार भीमिसह ने वडी चतुराई

१ टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृ० १५२४-१५२५।

२ वशभास्कर चतुर्थं भाग, पृ० २६६८-६६ वहादुरशाह को महाराजा राव की पदवी दी तथा कोटा के ४४ परगने मिलाने का फरमान दिया था।

३ उपरोक्त, पृ० २०००-१० वेंगृ के राव की लडकी से भी वृद्धसिंह ने विवाह किया श्रीर कहाँ से भपने मन्त्रियों को धाज्ञा दी कि कोटा पर श्राक्रमण किया जाय।

४ यह कार्य जोधराज वैश्य, गगाराम का भाई स्रोर कनकृतिह के पुत्र जोगीराम के नेतृत्व मे हुआ था। वक्तमास्कर पृ० ३००८।

प्र डा० शर्मा का मत है कि युद्ध के पहले भीमसिंह ने बालकृष्णा व्यास ग्रीर फतेहचन्द कायस्य को भेज कर शान्ति रखने का प्रयास किया था पर ग्रसफल रहा । कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० २४६।

ut, i

'nŁ

(जुलाई रें ० उस परवरी रें ०१२) करने मर गया । इसने बाद जहाँवारगाह हुए ही माह के लिए गहा पर बठा। उसे मार बर उसका मतीबा करमित्रगर समा बायुमों की गहायता से जिस्सी व सकत पर रें ०१२ में बैठा। उसने १०१६ तक सासन किया। इस समय समा बाद बयू हो दिल्ली के क्षांभाती में। व पाह जिसको सेनाहा पर बैठा दत में और उतार दत में। भीमितह हाइम में जिसको समाने में राजनीति में सैवा माइयों को सहयोग दिया। इस कारण उसका सम्मान बड़ गया। । उपर यहांसह ने फरमित्रमार को राजपही पर बठन में कोई सहा मता मही हो था। वहां तक कि यह बादमाह के बताय जान पर मोर सामा में तह हमा कर मानाह हम पर पहुंग माराज हुया। इस कारण समाने हम पर मानाह हम पर मही सामा माना की लो उसे मानत ही

१ ६ । राज्य का इतिहाल भाव हे यु २३६।

वे बंदसान व चंद्रा मुद्देश हो।
राज उत्तर पीर मुद्देश मुद्देश है विद्यार न चंद्र मुद्देश है है है है।
राज वा चंद्र मुद्देश मुद्देश है है है।
राज वा चंद्र मुद्देश है है।

·(१७१६ ई०) मे वाराँ श्रोर मज के परगने भी वादशाह के श्रादेश से वुध्दर्सिह को लौटा दिये गये । इस पर भीमसिंह व फरुखसियार का विरोघ हो गया ।

फरुखसियार की सैयद बन्धुग्रो से नही बनी । ग्रत २८ फरवरी सन् १७१६ मे सैयदो ने फरुखसियार को कैद कर मार डाला। वादशाह को कैद करने के समय सैयद भाइयो को डर था कि वृद्धसिंह ग्रीर जयसिंह वादशाह के मित्र होने के नाते उसे पुन तस्त पर वैठाने का प्रयत्न न करें। ग्रतः उन्होने वुद्धिसह को, जो उस ममय दिल्ली ही था, मार डालने की योजना बनाई। सैयद हुसेनग्रली के साथ जोधपुर के ग्रजीतसिंह, किशनगढ के राजसिंह तथा कोटा के भीमसिंह ने वुद्धिसह के डेरे पर हमला किया। वुध्दिसह के कई वीर मारे गए। वुध्दिसिह लाहौरी दरवाजे होता हुग्रा भाग निकला<sup>२</sup>। इसके वाद फरुखिमयार को मार डाला गया। वेदारवरस के पुत्र वेदारिदल को रफीउद्दरजात के नाम से राज-गद्दी पर वैठाया गया । रफीउद्दरजात ने भी ४ जून मन् १७१८ को राजगद्दी छोड दी श्रीर उसके वाद वहादुरशाह का पोता रफी उद्दोला गद्दो पर बैठाया गया। वह १८ सितम्बर १७१६ मे मर गया । इसके वाद उसका भाई मुहम्मदगाह वस्त पर वैठाया गया। इस प्रकार सैयद वन्यु दिल्ली की राजनीति के मर्वेसर्वा थे। राजनैतिक उथल-पूथल से शासन मे ढिलाई भ्राने लगी। शाही फरमानो की श्रवहेलना की जाने लगी<sup>3</sup>। ऐसे समय में साम्राज्य में विद्रोह होने लगा। वादशाह के ग्रादेशो की कोई परवाह नहीं की जाने लगो। इलाहबाद के सुवेदार छवेलाराम ने सैयदो के विरुध्द विद्रोह कर दिया। वृन्दी का वृध्दसिंह हाडा उमसे जा मिला । इस पर सैयदो ने १७ नवम्बर १७१६ को दिलावरखाँ के

१ फरुलिसियार के काल मे राजधानी मे ३ दल थे—मुगल, तुरानी व इरानी। फरुलिसियार सैयद भाइयो से मुक्त होना चाहता था। उसने दक्षिण के सूवेदार निजाममुल्क से सौठ-गाँठ की। सैयद भाइयो मे बहा भाई घट्डुला खाँ वजीर था घौर छोटा भाई हुसेनग्रली सेनापित। हुसेन ग्रिषक चालाक था। जयसिंह व बुद्धिसह उसके विरोधी थे। श्रत फरुलिस-यार ने हुसनग्रली को दिक्षण का सूवेदार बना कर मराठों के विरुद्ध भेज दिया। इसी प्रकार लाभ उठा कर जयसिंह ने बुद्धिमह को फरुलिसयार से पुन बून्दी दिलादी।

२ टाड राजस्थान, भाग ३, पृ० १४२४। वशभास्कर, चतुर्थ भाग, पृ० ३०६४-६७।

३ इरविन लेटर मुगल्स, भाग १, पृ० ८६६। ,

४ इरविन लेटर म्गल्म,

से नूनी की रोना में फूट बास कर हराया। बुजिसह यावधाह के पास दक्षिण में पह सब चुन कर चुन बैठा रहा । यहातुरवाह करीज पांच वय तक राज्य (जुनाई १७ ७ से करवरी १७१२) करके मर गया । इसके बाद जहाँदाशाह कुछ ही माह के किए गई। पर बैठा । उसे मार कर उसका भरीजा करकारियार सेयद बच्च ही माह के किए गई। पर बैठा । उसे मार कर उसका भरीजा करकारियार सेयद बच्च ही दिल्ली के कर्ताध्वर्ण में । वेच रहे किस माम सेयद बच्च ही दिल्ली के कर्ताध्वर्ण में । वेच रहे किस में ध्वर्ण स्वार्ण होता हो से पह से साम सेयद बच्च ही दिल्ली के कर्ताध्वर्ण में १ देवसी की राज्यीरिया । इस समय सेयद बच्च ही दिल्ली के कर्ताध्वर्ण में १ दिल्ली की राज्यीरिया । उसका सम्मान वद गया । । उसर बजिस्त में क्रिया दिया । इस कारण उसका सम्मान वद गया । । उसर बज्जित है कहरतिस्थार के चुलार्थ जाने पर बौठे में कोई सहा पर मार्थ से से सी । यहाँ तक कि वह वादधाह के चुलार्थ जाने पर बौठे में कोई सहा पर पहुंच गाराज हुगा । इस वार मार्याख है राज्यीरिक अवस-पुरात का साज उठा कर बादधाह एक्कानियार से यूनी विजय की बाता मार्यों भी बो उसे प्राप्त हो लई ।

भोमिमह ने बि॰ सं० १७७ (सन् १७११) में बुर्बोसह क धाने माना के सबे आने के बाद सुधवधर देस कर कूसी पर चढाई कर उसका धाने धाकिकार में कर लिया। यूर्वी का राजकीन कीटा पहुँचा दिया गया। राज रतन के बाद साहि निवान, रणवस नामक नक्कारा सीम कर कीटा साथा गया। उचे जुन भारत करने के सिए कूरी वाशों में कई बार प्रयक्त किया पर वे धाकरण रहा । क्यांसियार ने भोमिंहह को पचहुंबारी मनसवदार करा दिया । वृत्वी राज्य वहार (मोहसलाह से कूसी सक दान) धीर सीचीवाह तथा उमरवाह का उसको पट्टा व दिया गया। इस प्रकार मीवीवह ने कीटा राज्य की तीसरी मणी मा प्रथम प्रणी का राज्य भारतीय राजनीतिक सन में करा दिया। बुर्वीनह भी यन पर हा । उनने वागर के समाई जायित सब सो। इसके प्रयक्त म फलनासियार में बुर्धीनह का ति॰ स १७०२ (छन् १०१४) में बारों भी सक पर परनों के समाब मून्दी राज्य दिसा। वि॰ स॰ १७०१ (इन १०१४) में बारों भीर सक पर परनों के समाब मून्दी राज्य दिसा। दिसा। वि॰ स॰ १७०१

r mitt q fgor i

य बंधभारकर बार्च लाग यु ६ ४ ४६। टाउँ राजस्थान तृतीय माम यु १६९४। ६ बंधभारकर पत्रवे लाग यु ६ ४४४८। टाउँ । जन्मान तृतीय साग यु १६६७।

नरवरी भी इस समय काम आया । दिलावरखाँ भी एक गोले की चोट से मारा व गया । शाही सेना तितर-वितर हो गई । विजयनिजाम की रही ।

भीमसिंह वडा वीर श्रीर धैर्यवान् नरेश था। इसके शरीर पर कई युध्दों में भाग लेने के कारण, कई घाव थे। ग्रन्तिम समय में कुरवाई के रण-क्षेत्र में इन घावों को देख कर लोगों ने आश्चर्य किया। परन्तु मरते समय भी भोमसिंह ने यही कहा कि हाडा के राज्य व देश की रक्षा करने वालों के ऐसे निशान मिलते ही हैं तथा राजपूत सन्तान का घर्म है कि वह युध्द में सदा आगे रहे। कोटा के नरेशों में भीमसिंह ही पहला नरेश था जिसने महाराव की पदवी घारण की। इसके पहले ये 'राव' कहलाते थे। इसका ग्रधिकाश समय युध्दों में ही बीता। अत ग्रपने राज्य का ग्रान्तिरक प्रवन्ध ठोक नहीं कर सका। ज्यादातर राज्य जागीरदारों में वेटा था। अत कोटा का शासक एक प्रकार से जागीरदारों के ही हाथ में था। यो ग्रत्याचारी जागीरदारों की जागीरें जज्न कर ली जाती थी। इसने साँवलजी के मन्दिर का निर्माण करवाया था। यह वरलभ सम्प्रदायवादी था । भीमसिंह ने जिजया कर भी माफ करवाया था।

महाराव भीमसिंह के समय हलवर (धागधडा राज्य) का भाला भाउसिंह ग्रपने पुत्र माधोसिंह सिंहत दिल्ली जाता हुग्रा कोटा आया। वह अपने पुत्र माधोसिंह को कोटा नरेंग की सेवा में छोड कर आप ग्रागे दिल्ली चला गया। उसके साथ २५ पुडमवार भी थे। यह माधोसिंह भाला श्रपने निनहाल ठिकाना सावर (ग्रजमेर) में ही छोटें से वडा हुआ था। माधोसिंह बहुत ही साहसी, पराक्रमी श्रोर चतुर था। भीमसिंह इस समय योग्य राजपूतो को इकट्ठा कर रहा था क्योंकि उसे सैय्यद वन्धुश्रो की सहायता में निजामुल्मुल्क पर चढाई करनी थी। माधोसिंह भाला को अपनी सेना में नौकर रख लिया। थोडं ही समय में अपनी चतुराई व वीरता से महाराव को प्रसन्न कर लिया। अत उसकी बहिन का विवाह महाराव ने ग्रपने युवराज ग्रुर्जुन से करा दिया । इससे

५ वशभास्कर चतुर्यं भाग, पू० ३०७८-७६ । इरविन लेटर मुगल्स, जिल्द २, पृ० २८-३१ । टाड राजस्थान, तृतीय भाग, १५२६ ।

२ डा० मथुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ३०८। वीर विनोद भाग ३, पृ० १४७२।

३ वीरिवनोद में यह उल्लेख है कि महाराव ग्रर्जु निसंह की शादी माधोसिह भाला की वेटी से हुई थी।

टाड के कथनानुसार बहन लिखा है। टाड जिल्द २, पृ० ५६५-६६। भालाबाड गजेटीयर, पृ० १६१ के घनसार 'फाला माघोमिझ की बहन ग्रवराज ग्रजुंनिमह घाटी" लिखा मिलता है

रावपूतात का इतिहात

साय ग्रूप्या पर शाही सेना भज्ञा । शाही सेना व साथ नरवर वे राजा गर्जासह स कोटा व भोर्मानह भी य । सप्तिसह संरो तरह स पराजिस हुमा ।

दक्षिण म मुनेशर निजामुन्मुन्क स्वतान दासिक समत को चंदर करम साम । कही उपने सद्दा कुशनता स पासन कह दक्षिण का सूबबार बनाया गया था । वही उपने सद्दा कुशनता स पासन का मुन्यविष्यत व मुत्तगिठ किया । सीयदों ने उसे पीछ ही बही में करा कर मुरादाबाद कीर किर मान्या का सूबबार बनाया । देन वह स्वयनों का विराधों दन गया । मानवा न वह स्वयनों के निष्ट में के विराधों दन गया । मानवा न वह मुराद र के मत्या में विराध स्वतिक तयारी करने स्वाम नो क्षिम के निष्ट में मूला ने दिवास पासी में मानवा ही विराध सिम्म के निष्ट में मूला न दिवासपराय में भिष्ट का मानवा जाने की मानवा हो महा दे प्रतिक का यह प्रतिभाव दिया गया था कि निजामुन्मुत्व में विराध मानवा मानवा हो महा सिप्ट मानवा मानवा हो महा स्वता हो महा सिप्ट मानवा हो महा सिप्ट मानवा हो महा सिप्ट मानवा हो महा मानवा हो महा सिप्ट मानवा हो महानि स्वाम मानवा । क्षिम प्रमाव स्वाम ना मानवा। क्षिम प्रमाव स्वाम मानवा। क्षिम प्रमाव स्वाम मानवा। क्षिम प्रमाव स्वाम मानवा। क्षिम प्रतिक मानवा । क्षिम प्रमाव स्वाम स्वाम मानवा। । क्षिम प्रमाव स्वाम मानवा। । क्षिम प्रमाव स्वाम स्वाम

निजायस्मान भी गेता संगाय उत्त्यन की धार कहा। उसने धारीस्त व बरहानपुर न स्मित्य पहल में ही कुछत कर रक्षा था। बादमारी सेना नी देग कर य न मानिशामान्यन में मारित का प्रस्तार किया सिन्त निल्लावर गो न नाम भर्थावार कर दिया। इस पर निजाममुग्त ने एक पास पत्ती। सरागर सोशीत और निजामन्युन्त नगरावर्थन भार्य में प्रशास निजाम ने धहारात का यन निला कि भारीने पासान महाराजा ज्यानिह के करते पर वध्य स कर। कर धारका मारित म सहा कर गरूर करता पाल्या है। परस्तु भीमनिह प्रस्त कराव म नहीं हुई। भीत निला भूती के बाह हु हुम नुस्त पर हुम्मा वर्गा । भार्मित को निर्वादन भीर नायमा निजाम का नारावर नायम ने हुं। यार्मिय प्रस्तान न नारी हिंगा कर भार्य बीचा। जिना मान्य भीमनिह द्वार को हुं। हुन्यों पर पर कर मान कहा ना निजाम की नार के गार्व में । मुर्ग दर्श किन्ता न नारी हिंगा कर भार्य बीचा। जिना मान्य भीमनिह

र नार्या में मारही बहुबा देश के बहु को दूबा की बुद्धांत का बारी करुदार तथा मार्ग मार्गी देशके मुक्त बहुद्धांत का बारी

नार व दिल्ल वृद्धारिक हुने अध्युत्रिको सन्तरकर हे सन कहा । ११ रेको लड दिए वधारियद्व बद्धार वस्त्रेन सुक्षार्थ ह

SET FREE TOURS

स० १७८५ (ई०स० १७२८) मे युद्ध हुम्रा जिसमे श्यामिसह मारा गया । श्यामिसह की मृत्यु पर महाराव दुर्जनसाल को वहुत दु ख हुम्रा ग्रीर कहा कि यदि मुफे ऐसा मालूम होता तो में अपना गज्य छोड़ देता। वाद में इसने वि० स० १७६७ में श्यामिसह की मृत्यु के स्थान पर एक छनी भी वनवाई । इस गृह-कलह का एक स्वाभाविक परिणाम यह हुम्रा था कि कोटा राज्य की शिक्त कमजोर हो गई। इस विजय के पहले हो मुगल सम्राट मुहम्मदा है ने हाथी, खिलग्रत ग्रीर मसनदन जीनी भेज कर राव दुर्जनमाल को कोटा का जामक स्वीकार कर लिया था ।

महाराव दुर्जनमाल का मुगल दरवार मे काफी प्रभाव या। गाह मुहम्मद शाह में वह व्यक्तित्व व शक्ति नहीं यो जिससे मुगलों की परम्परा की शक्ति निमा सके । दरवार में उसकी कोई परवाह नहीं करता या। गद्दी पर चैं छने के कुछ समय वाद जब दुर्जनसाल से मिलने के लिये दिल्ली गया तव गायों की रक्षा के हेतु वहा के कुछ कसाइयों श्रीर नगर कोतवाल को मार डाला या। ये गायें शाही रसोईघर के लिये कटने वाली थी। लेकिन इमने वादशाह की कोई परवाह न कर गायों को कोटा भेज दिया। इसके अलावा गायों का जो कमाई-खाना यमुना नदी के किनारे था उसे वहाँ से हटवा दिया क्योंकि यमुना नदी के किनारे होने से गायों का रक्त यमुना में जा मिला था ।

मराठो के पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रधानता में मराठों ने पहले-पहल कोटा पर, वि० स० १७६५ में, धावा किया। उस समय दुर्जनसाल ने मरहठों को

१ वशभास्कर, चतुथ माग, पृ० ३०६४।

ध्यामरु दुजनसल्लके, भी भूहित धमसान। अप्रजनसाल। अप्रजनसाल।

२ डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ३३६।

३ टाड राजस्थान, तृतीय जिल्द, पू० १५२६।

४ खफीखाँ मुहम्मद शाह नी पतित स्थिति का वर्गान करते लिखता है कि वह (बादशाह) नपु सको की सगित मे भ्राधिक रहता था, श्रौर उन्हीं लोगो को राज्य के ऊँचे पद दिये जाते थे। (पृ० ६४०)

५ मुहम्मदशाह के विरोधियों में मारवाड के शासक धर्जीतिसह व मेवाड के महारागा थे। जयसिंह, जयपुर नरेश ने प्रत्यक्ष रूप में वादशाह का विरोध नहीं किया था परन्तु धीरे २ वह ध्रपनी स्वतंत्र नीति ध्रपनाने लगा, मराठों से मित्रता करली ध्रीर हिन्दूपद पादशाही का स्वप्न देखने लगा। सिर्फ कोटा का शासक दुजनसाल ही उसका मित्र रह गया था।

६ टाड राजस्थान, तृतीय जिल्द, पृ० १५२६।

माधोधिह की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। तुछ दिनों महाराव ने उसे फोजबार क पद पर निमुक्त किया भीर उसको कोटा के पास नानता की जागीर देवी। इस जागोर की जाय १२० ) इ. की। आग यस कर माधोसिंह मामा के गरिवार में कोटा वो रासनीति में प्रमुख भाग किया और भाष्टावाड़ की रियासत ध्यमग में स्थापित की!

महाराव भोगिछ है अनु निवह स्थामित हु भौर दुनैन सास नामक तीन पुत्र थे। भीगिति हु की मृत्यू के बात अनुनिवह वि० स १७७७ में गही पर वछा। यह नेवस ३ वर्ष तक ही राज्य कर सम्बत् १७० (सन् १७२३ ६०) में स्वग सिकारा। इसक कोई पुत्र नहीं था। इस कारण इसने अपने खोटे माई दुर्जनसाल को अपना उत्तराधिकारी वनने की इन्द्रा राज्य के अमृत्य सरदारों के समझ अबट

की । इसके समय बूक्दी राज्य पूज युद्धसिंह की प्राप्त हो गया समा बूक्दी के सब परगर्नों से कोटा के माने बठवा दिय गय ।

## महाराव बुर्वेनशास (वि स १७८०-१८१३)

घजुर्नितह की अन्तिम इच्छानुसार शव तुर्वेनसाम कोटा की राजगही पर बठा। उसका राज्यामियेक वि स १७८० (ई स १७२३) साम्यतीये बदि ५ में हुमा। मही पर बैठठ ही इस एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। महारत दुर्वेनसाम का वड़ा माई स्थामित्र इस समय यह बिचार कर रहा था कि सजुर्नितह क बाद कोटा की राजगही पर उसका स्विकार है सर्वे

बाद काटा का राजगार पर तसका प्रावकार है अठ पाने गाई तुर्जनसाम के विरुद्ध विशेष्ठ कर बैठा। राजगारी के लिये इस यूदे को प्रोरसाहल देन का कार्य मयपुर के सासक समाई व्यवसिंह ने किया था। धर्म से कह इस साफ में था कि कृष्णी व कोटा के राज्य उसके प्रभाव में रहें। प्रत उसकी राजनैटिक सफ्सता इस बास में थी कि कोटे का राजा ऐसा स्थिक सने जो उसके इसार पर करता रहें। गृह-युद्ध के इस समस्य पर सस्वाई क्या सिंह ने त्यामीसह का साथ दिया। वयपुर को सेना की सहायता पाकर स्थामीसंह ने कोटा पर साहकान कर दिया। योगों माहर्यों में सम्मित्यां गांव के पास का एक हाथ तोप के गोले से पोष गुक्ला १५ को उड गया। ग्रन्त मे किलेदार हिम्मतिसह की चतुराई ग्रीर हाडो की वीरता से ग्रापस मे सुलह हो गई। महा-राव ने वून्दी के पाटया ग्रीर काचरण परगने तथा ४ लाख रुपये फोज-खर्च देकर मरहठो से पीछा छडवाया।

गुगोर का ठाकुर भीमसिंह के देहात पर कोटा से अलग हो गया अत स० १८१० (ई० स० १७५३) में महाराव ने गढ गुगोर को वापस लेना चाहा पर इसमें सफल नहीं हुआ। खीचियों के राजा बलभद्र ने सामना किया। यहाँ तक कि रामपुरा, शिवपुर व बून्दी के सरदारों ने दुर्जनसाल का सामना करना चाहा परन्तु इसी समय बून्दी के रावराजा उम्मेदिसह ने कोटा की सहायता की, जिससे कोटा राज्य खीचियों के हाथ में जाने से बच गया ।

स॰ १८१३ के श्रावण शुक्ला ५ (ई॰ स॰ १७५६) को महाराजा दुर्जनसाल का स्वर्गवास हुग्रा। इन्होने ३२ वर्ष तक राज्य किया। इनका विवाह स॰ १७६१ ग्राषाढ कृष्णा ६ (सन् १७३४ जून) को उदयपुर के महाराणा जगतसिंह दूसरे की बहिन राजकुमारी ब्रजकुँवरबाई के साथ हुग्रा था इसलिये महाराणा ने गद्दी पर बाई तरफ बैठने की इज्जत महाराव को दी ग्रीर दूसरे नरेको की भाँति उदयपुर से महाराव के नाम पर भी लिखा जाने लगा ।

इसके कोई पुत्र नही था। इससे निराश होकर ये कभी-कभी कह बैठते थे कि दूसरे का हक छीनने वाले के उत्तराधिकारी कहाँ से श्रावें ? इसलिये महाराव के पीछे श्रन्ता ठिकाने का जागोरदार श्रजीतिसह गोद श्राकर राजगद्दी पर बैठा । दुर्जनसाल वडा ईश्वर-भक्त था। वि॰ स १७६ की कार्तिक श्रुक्ला प्रतिपदा को उसने नाथद्वारे मे एक धार्मिक उत्सव का श्रायोजन किया तथा वहाँ शुद्ध दैत सम्प्रदाय के ७ स्वरूपों—बिट्ठलनाथजी, नवनीतिष्रयाजी, द्वारिकारूपजी, गोकुलचन्दजो, मयूरनाथजी, गोकुलनाथ, मदनमोहनजी, को एकश्र करवाया। इस श्रवसर पर जयपुर के सवाई जयसिंह, करोली के राजा गोपालिसह, उदयपुर के महाराणा जगतिसह, द्वितीय, भरतपुर के जाट जवाहरमल, भैसरोड के

१ टॉंड राजस्थान, पृ० १५३०।

२ श्रोक्ता राजपूताने का इतिहास, तृतीय भाग, पृ० ६३३। यह रानी महाराणा सम्मानिसह द्वितीय की पुत्री थी। सम्रामिसह का देहान्त माघ सम्वत १७६० मे ही हो चुका था, श्रत वजकु वरवाई का कत्यादान उनके भाई महाराणा जगतिमह ने किया।

३ गोद तो प्रजीतिसह के पुत्र शत्रु याल को लेना चाहता था परन्तु हिम्मतिसह भाली (जो कि उस समय सेनापित था) ने जोर दिया कि पिता होते हुए पुत्र को किस प्रकार गई। दी जा सकती है। प्रत अजीतिसह वृद्धावस्था में गोद आया।

भोजन तथा भूद-सामधी से सहायक्षा को इसिनए उन्होंने भी मित्रता का परिषय दिया और नाहरणक का किसा जो मुससमानों के प्रथिकार में या छीन कर महा राणा दुर्जनसास को द दिया ।

बयपुर के महाराजा सवाई बयांसह ै की बृह्यू जयपुर को नीति का मार्सरण उसके पुत्र इस्वर्रासह ने भी किया । उसमे हावोदी को प्रपने धमिकार
में रक्षने का पूर्ण प्रयत्न किया। जब उसे यह जात हुमा कि कोटा सथा साहपुरा
की सहायता से राजवाजा उन्मेर्नासह हाजा में बून्ती राज्य पर पून अधिकार कर
किया दो इस्वर्रासह ने वि स १ क १ (ई स १७४४) में पूर्वी को सह्या स्वर्राक्ष कीटा को भी प्रपने कथीन करने के लियो को इस समय महाराजा ईस्वर्र
सिंह ने बयाना विधिया मस्हारदाज होन्कर तथा पूरजमक बाट को सहायता
सक्वर कोटा शहर का घरा बाक दिया जो ६१ दिन तक रहा। कोटा के पास
कोटड़ी गामक स्थान पर दोनों सेनाओं में युद्ध हुमा। इस युद्ध में जयस्या सिध्या

२ वृत्ती को कोटा है पुष्टि दिनाने के बाद वर्शीवह ने बुद्धितह को पून- मून्ती का साधक कता दिका था। परन्तु उपका संत्री नावराज वर्धाया के प्रभाव में ही कार्य करने लगा दिनारे वर्षागढ़ का प्रभाव कृती पर स्वार्ट कर ने बता रहा (वंबसम्बद्ध चतुर्व नाम पू - ४, १४)।

है जयनिह ना बुली पर प्रीश्नार बन्धी ना इतिहाब पू ग्रंबसा ! मुब्दिह ने कोटा नधेय नी सहायदा प्राप्त कर मुन्धी पुत्र नेती साही दर बहु प्राप्तन गृहा । इस पर बयनिह पुर्वननाम से प्रथम्य कर हुए। । वसने संतर्गाह हो बुली का दाना बना दिया तथा पुर्वननाम नो जो प्राप्त नामने के निय साम्य दिया। दुर्वनीहरू के बनेसन्तिह

कै निये एक निरोताय व एक बोहा भेजा।

का एक हाथ तोप के गोले से पोष गुक्ला १५ को उड गया। ग्रन्त मे किलेदार हिम्मतिसह की चतुराई ग्रौर हाडो की वीरता से ग्रापस मे सुलह हो गई। महा-राव ने वून्दी के पाटया ग्रौर काचरण परगने तथा ४ लाख रुपये फोज-खर्च देकर मरहठो से पीछा छडवाया।

गुगोर का ठाकुर भीमसिंह के देहात पर कोटा से ग्रलग हो गया ग्रत स० १८१० (ई० स० १७५३) में महाराव ने गढ गुगोर को वापस लेना चाहा पर इसमें सफल नहीं हुग्रा। खीचियों के राजा बलभद्र ने सामना किया। यहाँ तक कि रामपुरा, शिवपुर व बून्दी के सरदारों ने दुर्जनसाल का सामना करता चाहा परन्तु इसी समय बून्दी के रावराजा उम्मेदिसह ने कोटा की सहायता की, जिससे कोटा राज्य खीचियों के हाथ में जाने से बच गया।

स॰ १८१३ के श्रावण शुक्ला ५ (ई० स० १७५६) को महाराजा दुर्जनसाल का स्वर्गवास हुग्रा। इन्होने ३२ वर्ष तक राज्य किया। इनका विवाह स० १७६१ ग्राषाढ कृष्णा ६ (सन् १७३४ जून) को उदयपुर के महाराणा जगतसिंह दूसरे की बहिन राजकुमारी व्रजकुँवरबाई के साथ हुग्रा था इसिलये महाराणा ने गद्दी पर वाईं तरफ बैठने की इज्जत महाराव को दी ग्रीर दूसरे नरेगो की भाँति उदयपुर से महाराव के नाम पर भी लिखा जाने लगा ।

इसके कोई पुत्र नही था। इससे निराश होकर ये कभी-कभी कह बैठते थे कि दूसरे का हक छीनने वाले के उत्तराधिकारी कहाँ से आवें ? इसलिये महाराव के पीछे अन्ता ठिकाने का जागोरदार अजीतिसह गोद आकर राजगद्दी पर बैठा । दुर्जनसाल वडा ईश्वर-भक्त था। वि॰ स १७६८ की कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को उसने नाथद्वारे मे एक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया तथा वहाँ शुद्धादैत सम्प्रदाय के ७ स्वरूपो—बिट्ठलनाथजी, नवनीतिष्रयाजी, द्वारिकारूपजी, गोकुलचन्दजो, मयूरनाथजी, गोकुलनाथ, मदनमोहनजी, को एकत्र करवाया। इस अवसर पर जयपुर के सवाई जयिंगह, करोली के राजा गोपालिसह, उदयपुर के महाराणा जगतिसह, द्वितीय, भरतपुर के जाट जवाहरमल, भैसरोड के

१ टॉड राजस्थान, पृ० १५३०।

२ श्रोक्ता राजपूताने का इतिहास, तृतीय भाग, पृ० ६३३। यह रानी महाराएए। मग्नामिह हितीय की पुत्री थी। सग्रामिह का देहान्त माघ सम्वत १७६० मे ही हो चुका था, ग्रत ब्रजकु वरवाई का कन्यादान उनके भाई महाराएए। जगतिसह ने किया।

३ गोद तो घ्रजीतिसह के पुत्र शत्रु वाल को लेना चाहता था परन्तु हिम्मतिमह भाली (जो कि उस समय सेनापित था) ने जोर दिया कि पिता होते हुए पुत्र को किस प्रकार गद्दी दी जा सकती है। घत घ्रजीतिमह वृद्धावस्था में गोद श्राया।

सूरतसिंह भूकावत बगूके देवसिंह, प्रादिको सपरिवार भ्रामन्त्रित किया गया। इस उत्सव पर दुर्जनसाल ने रूपमग १ साम्राध्यये काच किये ।

उसने अलाकूट आदि वस्तम सन्प्रदाय के कई उत्सव भी जारी किये थे। उसके समय विकास सं १८०१ में मबुरानावजी बूंदी से कोटा आये थे। मबुरानापाजी में किये राज्य मणी द्वारिकावास की सुवसी वर्षण की गई जिसमें भव तक मबुरानापाजी प्रतिष्ठित हैं। इस मन्त्रिर के खल के लिये १२ फ की बागीर के गाँव प्रदान किया। विस्त १८९१ में महाराव दुर्मनशास द्वारिका की याजा करने भी गाम था।

महाराव दुर्जनधाल एक बहादुर गरेश था। उसके ग्रंबर राजपूर्वों क गूण विद्यमान थे। मिलमसारी दमासुषा भौर वीरता के लिस वह प्रसिद्ध था। उस सूक्षर के शिकार का बड़ा शौक था और शिकार के समय जक्सर रानिर्मों को प्रभने साव रकता थारे।

महाराज बजीतसिंह (वि सः १८१३ १८१४)

दुर्जनचाल के कोई पुत्र नहीं था। प्रतः उसके बाद उसका निकटतम सबधा विद्यतिस्ह का बेच्छ पौत्र और प्रग्ते का बागोरनार प्रजीविधिह राजगही पर जैछा। यों तो दुर्जनशास ने खजीतिस्ह के पुत्र दानुषास को गोद निमा या स्मोकि उस समय मजीतिस्ह दुर्जनशास की महाराणी

से भो आप में बड़ा था। स्वक्रिप हिम्मतसिंह फामा ने यह नहीं चाहा कि सम्बोदिसह के जीवित रहते धनुशास गद्दी पर बैठे। घन उसने यही निश्चम कराया कि पहने सम्बोदिस्ह राजगद्दी पर बैठे और फिर उसका सड़का शत शाम।

भन पूर्वत्रधास की मृत्यु के न माथ बाद गृह निरुषय हुना और इसके फुसरवक्ष १०१९ की फुसर्गुन में अजीतिसिंह कोटा की गृही पर बठा। इस बाठ मास के समय राज्याता ने बासम का संज्ञानमा किया।

सबीतिष्ठि के राजगढ़ी पर बैठने के बाद ही राजोंजी विश्विया जो इस समय मरहरों में सबसे प्रिक शक्तिशामी या में कोटा पर आक्ष्मण कर दिया?। मरहठे यह महीं चाहते वे कि विमा समकी प्रमुगति मिय काई राजगही पर

१ बंद्यमासकर चतुर्वभाग पु १६१२ । २ टाट राजस्थान जिल्हा हे पु १६३ । ११

<sup>।</sup> हा सर्मा कोटा सारव का दिएहान हितीय काम पु १४।

वैठे। इस समय तक मुगलो का स्थान मरहठो ने लेलिया था। श्रत मरहठो की सेनाका सामना करना कोटा के लिये एक वडी विषम समस्या वन गई। राज-माता ने इस सम्य वडी चालाकी में काम लिया। उसने रागाजी सिंधिया को राखी भेज कर श्रपना धर्मभाई बनाया। सिंधिया ने राज हडपने का विचार त्याग दिया लेकिन धन का लोभ नही छोडा श्रत यह निश्चय किया गया कि श्रजीतसिंह ४० लाख रु नजराने के देगा। इस नजराने की ४ किश्ते को गई। इन किश्तो में से श्रन्तिम किश्त में २ लाख रुपये छूट के दिये ग्रये। वाद में श्रजीतिसिंह ने मरहठों को जयपुर लूटने के समय घोडो को नाले श्रादि भेज कर सहायता दी ।

श्रजीतिसह ने लगभग डेंढ वर्ष राज्य किया। १९५० की श्रमावश्या को हुग्रा। इनके साथ इनकी रानी सती हुई। इनके तीन पुत्र— शत्रुशाल, गुमानिसह व राजिसह थे।

महाराव शत्रुशाल (वि० स० १८१५-१८२१)

शत्रृगाल को दुर्जनशाल ने गोद लिया था श्रीर उसकी मृत्यू के बाद यही राजगद्दी पर बंठने वाला था लेकिन हिम्मतिसह भाला की चाल के कारण यह राजगद्दी पर बंठ न सका ग्रत ग्रपने पिता ग्रजीतिसह की मृत्यु के बाद, बडा लडका होने के कारण वि० स० १८१५ मे गद्दो पर वैठा।

इस समय मरहठो का राजपूताने पर बोलवाल। था।

मुगलो की ग्रब कोई पूछ, नही थी। शत्रृजाल के गद्दी पर बैठते ही जबरोजी
सिंधिया ग्रोर मल्हारराव होल्कर कोटा श्राधमके ग्रीर नजराना मागने लगे।
दोनो ने मिल कर शत्रृजाल से २ लाख रु० नजराने के ले लिये ।

इसके राज्यकाल मे सबसे विकट युद्ध मरवाडे का हुग्रा। यह युद्ध इसके ग्रीर जयपुर नरेश माधोसिंह के बीच हुग्रा। इस युद्ध का मुख्य कारण रणथम्बोर का किलाथा। वि० स० १८ में जब रणथम्बोर के किले पर माधोसिंह का

१ उपरोक्त, फाल्के जिल्द प्रथम, टिप्पणी १६४।

२ यह श्राक्रमण स० १८१३ में हुन्ना । इसमे लगभग ७००० र खर्च हुए । राजकीय कोष की हालत ठीक न होते हुए भी यह सहायता दी गई थी ।

३ सरकार फाल थ्रॉफ दी पूर पायर, पृ० १६४-६५।

£¥ सुरतसिंह चुडावत सेगू के त्विसिंह धादि की सपरिवार भागतित मिन्या गया। इस जरसव पर दर्जनसाल ने छगमग १ साम दपमे सर्च किये।

उसने भन्नकृट भावि बस्सभ सम्प्रदाय के कई उत्सव भी बारी किये में। उसके समय विक्रम स<sub>र्थ</sub> १८ १ में मुकरानायकी बदी से कोटा कार्ये था। मकुरा-नामधी के लिये राज्य मंत्री द्वारिकादास की हवसी अर्पण की गई जिसमें मन तक मण्रानायकी प्रतिष्ठित है। इस मन्दिर के क्षर्य के लिये १२ किकी कागीर के गाँव प्रदान किया। वि.स. १८१२ में महाशव दुर्जनशास द्वारिका की सात्राकरने भी गया बा।

महाराव वर्षनेशान एक बहादूर तरेख था। उसके र्यंदर राजपूतों क गुए विद्यमान थे। मिलनशारी वयालुता भीर बीरता के किय वह प्रसिद्ध वा। उसे सुअर ने शिकार का बड़ा बीक या और दिकार के समय अक्सर रानियों की प्रपते साथ रकता धा<sup>र</sup>ा

महाराब भनीतसिंह (विसं १८१३ १८१४)

यूर्णनशाल के कोई पूत्र महीं था। धता उसके बाद उसका निकटतम सर्वेषी विश्वमसिंह का भेट्ट पौत्र और अन्ते का वागीरदार धवीतसिंह राज्यही पर बैठा। यों तो दुर्जनग्रास ने अजीतसिंह के पूत्र शत्रुधास को गोद सिया या व्योंकि उस समय भवीतसिंह द्वनशास की महाराणी

से मो आयु में बड़ा बा। सेविन हिम्मटरिंह भाभा ने यह नहीं चाहा कि अजीवसिंह के जीवित रहते शकुशाम गही पर बैठे । भव उसने यही निश्तम करामा कि पहले भजीतिसिह राजगही पर बेठे और फिर उसका शहका शह शास ।

मत वर्जनक्षाल की मृत्यू के मास बाद यह निश्चय हुआ और इसके फलस्बक्प १८१३ की फारुगुन में भजीवसिंह कोटा की गही पर बैठा । इस भाठ मास के समय राजमाता ने शासन का संबातन किया।

घजीतसिंह के राजगृही वर बैठने के बाद ही राजोंजी सिषिया जो इस समय मरहर्ते में सबसे प्रायक शक्तिशासी या ने कोटा पर बाक्रमण कर दिया । मरहठे यह नहीं चाहते वे कि बिना उनकी धनमृति रिये कोई राजगृही पर

१ बद्यमास्कर चतुर्वमान पृ १३१२।

श्टाह राजस्वान जिल्हे वृत्दे हुई।

<sup>।</sup> श. श. सर्माकोडाराज्यका इतिहान विलीव भागप् १४।

के सगम स्थान पालीघाट होती हुई कोटा राज्य की सीमा मे घुस गई। इस पर कोटा की सेना की भालमिसह तथा राय श्रहतमराय की श्रध्यक्षता मे इस सेना से टक्कर हुई। इस सेना का मागलोर तहसील के भटवाड़े नामक स्थान पर सामना हुग्रा। कोटा की सेना में १५००० सवार तथा जयपुर की सेना मे ६० हजार सवार थे। उस समय मल्हारराव होल्कर कोटा राज्य के पाम ही ग्रपनी सेना का पड़ाव डालें पड़े थे । भालमिसह भाला ने उससे सहायता चाही लेकिन उसने प्रत्यक्ष सहायता देने से इन्कार कर दिया। उसने यही स्वीकार किया कि उसकी सेना रणभूमि के पास पड़ी रहेगी श्रीर यदि जयपुर की सेना हारने लगी तो उनको लूट लूँगा। इससे कोटा की सेना को वड़ी सहायता मिली। इससे जयपुर वालो का साहस कम हो गया। उनको यह वरावर डर लगा रहा कि कभो होल्कर उन पर टूट न पड़े। यह लड़ाई वि० स० १०१८ की ग्राहिवन शुक्ला ४ (ई०स० १७६१) को हुई। उसमे वून्दी की सेना भी ग्राई थी लेकिन वह किसी ग्रोर से लड़ी नहीं।

भटवाडे के युद्ध मे जयपुर की सेना को हार कर भागना पड़ा व उसे काफी हानि उठानी पड़ी। मत्हारराव होत्कर की सेना ने भी जयपुर के डेरे बहुत लूटे। कोटा वाले जयपुर वालो के १७ हाथी, १८०० घोड़े, ७३ तोपे तथा एक पचरगा लूट कर कोटा ले ग्राये। इस युद्ध में कोटा के ३५,५,००० खर्च हुए थे । इस युद्ध के विषय में कहा जाता है कि—

जग भटवाडा जीत, तारा जालिम भाला। रिंग एक रगजीत, चढियो रग पचरग केरे।।

यह युद्ध जयपुर व कोटा के बीच का श्रतिम युद्ध था। महाराव शत्रुशाल ने

देने के लिये लिखा था, परन्तु मरहठो से वार २ शोषित होने के कारण राजपूत शासको ने मरहठों की कोई सहायता नहीं की। पानीपत के युद्ध के वाद मरहठों ने जो राजस्थान को रोद डाला, इस नीति का परिगाम ही था।

- १ इन्द्रगढ से लगभग ६ मील उत्तर की धोर।
- २ मल्हारराव होल्कर पानीपत के मैदान से ७ जनवरी १७६१ को भाग कर राजस्थान की श्रोर श्रा चुका था। इसकी हारी हुई सेना किसी का पक्ष लेना नही चाहती थी।
- ३ भटवाडे का युद्ध जनवरी १७६१ की हुग्रा था। विजय की यह लूट इसी युद्ध मे ही प्राप्त हुई थी (उपरोक्त पृ० १५३४)।
  - ४ डा० शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ४४७।
  - ५ इसका ग्रथ है मरवाडा के युद्ध में जालिमसिंह का सौमाग्य रूपी सितारा उदय हुन्ना। उस रएा-क्षेत्र में एक रग रहा। पचरग पताका को डाल दिया। इस युद्ध के समय जालिमसिंह २१ वर्ष का युवक था। व्यक्तिगत वीरता के कारएा ही उसे सफलता प्राप्त हुई।

मिकार हो गया ै तब उसने चाहा कि कोटा मीर भून्दी वाल उसकी भयोगता स्वीकार करलें। जैसे कि वे पहले मुगलों के समय में रामयस्वोर की संघीतसा में रहते थे। वास्तव में कोटा और मुन्दी वाले मगन सम्राट की भरीनता में रहते में न कि रणधम्बोर के अतः इसकी परवाह नहीं की । कोटा और अमपुर में पहले से ही सबता थी भत अब फिर बढ़ने संगी । इसके ससावा रणयम्बोर के घासपास के इस्त्रगढ कातोसी गता वसवन बादि के हाड़ा जागीरदारों ने भी भव अपपुर वालों को कर देना बद कर दिया क्यों कि में भी हैंब मगर्मी को ही कर देते में । इन हाडा सरदारों पर क्यादा सक्ती की जाने सभी । तब में कोटा नरेश के पास सहायता के किये गये? । दानुशास ने इसकी इसकी पर सहायता देना स्वीकार किया कि वे कौटा को नामु बुग्दी देंगे । इससे अयपुर और कोटा के बीच युद्ध होना धनिवार्य हो गया । जयपुर के महारामा माघोसिंह मे एक बड़ी सेना कोटा के विरुद्ध वि स १०१७ में रवाना की । रास्टे में इस सेमा ने उणियारा पर कब्जा कर बहाँ के ठाकूर से प्रपनी ग्रासीमता स्वीकार कराई । यहाँ से यह सेना सारवेरी पहुँची। वहाँ से भी मरहर्ठों का कम्मा हटा कर अपना माभिपत्य स्थापित किया " । यह सेना आमे बढ़ कर चम्बस और पार्वती नदी

१ उपरोक्त जिल्ला१ पूर्ण १,१४ । इस किलीपर शकार के काल से मुपक्षीका समिकार चना या रहा था। संसमेर के सुनेदार के संबीत नहीं का शासन होता था। वसनिक बामेर-सासक वेसे इस्तात करना चाहता वा पर वह बस्तकल रहा । नाविरसाह के बाहमरा के बाब (१७३१) प्रवस बनित का प्रभाग सर्वेश के लिये समान्त हो गया । १७४१ में सुपस बारबाह मोहम्मव्याह यर यवा । यहमदबाद नहीं पर बेठा । वसके समय में (१७६१ ६२) वसके और बंगके नवीर सफ़बरबंध के बीच युद्ध हो पत्रा । बंगपुर गरेस मानोशिह ने प्रयास कर बाबकाड चीर बजीर के बीच समझ करावी। इस सेवा के बपलस में स्थानम्बीर का किसा माथोसिक को हे दिना परला रहायम्बोर के फोबदार ने बद के बाद यह किसा माबोसिक को होंगा ।

२ समपुर-कोटा समासा कृत्वी के युद्ध (बुद्धसिंह व सर्वासंद्र के बीच में) के समय हो यह वी व्यक्त कि एक दुर्वानकाल में दुर्वानक की प्रदारण कर करो बूपनी का राज्य विसान का प्राप्त की व्यक्त कि एक दुर्वानकाल में दुर्वानक की प्राप्तण कर करें बूपनी का राज्य विसान का प्राप्त किया थार पुरुशिस्त के बाद परस्तेशिक्ट बूपनी गरेक कोटा के बावकों की शाहाता। के धीतमावा।

है का सन्त्रानान क्षमी कृत कोटा राज्य का इतिकास व अपह ।

४ साववरिद्व ने सह क्ष्मणा सन् १७६ ६१ में किया वा जब कि मराठे सद्ववस्ताई धम्यानी से पानीपठ के मैदान में संसन्त में । सप्पूर्तों को इस प्रकार स्थास्त देस कर सकपूर कोठा चंत्रचं पुतः प्रारम्त हो यदा । इस प्रकार राजपूत सासक प्रप्रतक्त कर में घहमदसाई धव्यानी की निजय के कारता बन यमें । पेछवा ने साकोशिङ को पानीपत के मुख में सहासता के सगम स्थान पालीघाट होती हुई कोटा राज्य की सीमा मे घुस गई। इस पर कोटा की सेना की भालमसिंह तथा राय श्रहतमराय की श्रध्यक्षता मे इस सेना से टक्कर हुई। इस सेना का मागलोर तहसील के भटवाड़े नामक स्थान पर सामना हुग्रा। कोटा की सेना मे १५००० सवार तथा जयपुर की सेना मे ६० हजार सवार थे। उस समय मल्हारराव होल्कर कोटा राज्य के पास ही श्रपनी सेना का पड़ाव डाले पड़े थे । भालमसिंह भाला ने उससे सहायता चाही लेकिन उसने प्रत्यक्ष सहायता देने से इन्कार कर दिया। उसने यही स्वीकार किया कि उसकी सेना रणभूमि के पास पड़ी रहेगी श्रीर यदि जयपुर की सेना हारने लगी तो उनको लूट लूँगा। इससे कोटा की सेना को वड़ी सहायता मिली। इससे जयपुर वालो का साहस कम हो गया। उनको यह वरावर डर लगा रहा कि कभो होल्कर उन पर टूट न पड़े। यह लड़ाई वि० स० १८१८ को ग्राहिवन शुक्ला ४ (ई०स० १७६१) को हुई। उसमे वून्दी की सेना भी श्राई थी लेकिन वह किसी श्रीर से लड़ी नही।

भटवाडे<sup>3</sup> के युद्ध में जयपुर की सेना को हार कर भागना पड़ा व उसे काफी हानि उठानी पड़ी। मल्हारराव होल्कर की सेना ने भी जयपुर के डेरे बहुत लूटे। कोटा वाले जयपुर वालों के १७ हाथी, १८०० घोडे, ७३ तोपें तथा एक पचरगा लूट कर कोटा ले श्राये। इस युद्ध में कोटा के ३५,५,००० खर्च हुए थे<sup>४</sup>। इस युद्ध के विषय में कहा जाता है कि—

जग भटवाडा जीत, तारा जालिम भाला। रिंग एक रगजीत, चिंदयो रग पचरम के ।।

ारम देन रेनजात, नावना रंग नेपरंग का ।

यह युद्ध जयपुर व कोटा के बीच का ऋतिम युद्ध था। महाराव शत्रुशाल ने देने के लिये लिखा था, परन्तु मरहठो से बार २ शोषित होने के कारण राजपूत शासको ने

परहर्शे की कोई सहायता नहीं की । पानीपत के युद्ध के वाद मरहर्शे ने जो राजस्थान को रोंद ढाला, इस नीति का परिस्ताम ही था।

१ इन्द्रगढ से लगभग ६ मील उत्तर की धोर।

२ मल्हारराव होल्कर पानीपत के मैदान से ७ जनवरी १७६१ को भाग कर राजस्थान की धोर श्रा चुका था। इसकी हारी हुई सेना किसी का पक्ष लेना नही चाहती थी।

३ भटवाडे का युद्ध जनवरी १७६१ को हुआ था। विजय की यह लूट इसी युद्ध मे ही प्राप्त हुई थी (उपरोक्त पृ० १५३४)।

४ डा० शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ४४७।

५ इसका भ्रयं है मरवाडा के युद्ध मे जालिमसिंह का सौभाग्य रूपी सितारा उदय हुन्ना। इस रग्र-क्षेत्र मे एक रग रहा। पचरग पताका को डाल दिया। इस युद्ध के समय

जालिमसिंह २१ वर्ष का युवक था। व्यक्तिगत वीरता के कारण ही उसे सफलता प्राप्त हुई।

٤œ इस युद्ध में विजयी होने के कारण बीर वाशिमसिंह मनसा के सम्मान में वृद्धि

की और उसे कोटा राज्य का मुसाहिव (प्रधान मन्त्री) बनाया। इस युव के पश्चात राजुशाल ने माधनराव सिधिया तथा केदारची सिधिया को बृग्दी पर चढाई करने में वि स १८१६ में सहामता दी। इस्दी का घेरा द्वासा गया। सकित उसे बीस नहीं सके । अन्त में संधि हो गई। माधवराव सिंधिया ने अनु शास को सेना सचक १७१२० ठ टिये।

कोटा राज्य होस्कर व सिंधिया के राज्यों से मिला हुमा था। इसके प्रसान मामवा से दिल्ली के बीच में कोटा पडता या। इस कारण मरहर्टों को कोटा बरावर आना-जाना पहला था। मरहठे धपनी सेना का शर्चा जुटमार से ही चमाते थे, वह कोटा पर मररठों की बराबर आँख सगी रहती थी। कीटा वासे भी सामदाम की नीति से काम चलाते थे। शत्रहाल के राज्यकाल में स॰ १८१६ में मस्हाररावकी सेनाद्वारासुकेत को घेरने पर कोटाने ५० व **सर्प** किय<sup>व</sup> । इसके बाद मस्हरराव होस्कर दिल्ली आते हुए कोटा में होकर निक्छा सब धनुसास में भपने प्रधान को भेज कर होस्कर की सेना की बड़ी स्रातिरवारी की तथा नवर मेंट की । वब वह स्रापाह मास में वापस सौटा तब फिर ११ हवार व होस्कर को दिये। इस दार वह फिर सम्बन की मोरसे धामा तब १४ व मेंट किये। वि स १८१६ में होस्कर को १४२००० गजराने दिये गये । इसके समाका सुन्दी के मोर्चे के समय कोटा से १८० लिय गये। यह रक्तम दुर्जनशास में जब उम्मदसिंह को गद्दी पर बैठामा दब से बाकी चली का रही थी। इस प्रकार शमुखाल ने मरहुठों को काफी बन देकर राज्य की शांति करीदी । इस धन की पूर्ति के लिये कोटा में कई नये कर खगाये गमे। करों को उस्ती से बसुरु किया गमा । शब्धास केवस ६ साम तक राज्य कर वि स १८२१ की पीप इच्लाट (१७६४ ई) को स्वर्ग सिघारा। स्वर्के पोई पूत्र न होने के कारण इसके खोटे भाई गुमार्गासह को राजगही प्राप्त हुई।

१ बंद्यभारकर चतुर्व मान प् १७१ का समुरानास द्यमी कोटा राज्य ग इतिहास मान २, प्रशः

२ जपरोत्तः, पृ संस्या ४४ व ।

<sup>।</sup> बाररोक्त पूर्वस्या ४**१**१५२ ।

४ वो नय कर समाये गय उनमे गुक्य में व वोवान (वागीरवारों से सिवा बाता वा) पेग्रकमी कोटा नगर वर मरहटों ने कर सदाया (इसकी स्ट्रेम ४० वंचायतों पर कर नीमेड़ी सीर वाजदारी कओरता से वसूस किसे वसे। बीसेडी प्रति नीवा ¥ बाना व जामचरी प्रति नटव्य १ काला ।

गुमानसिंह (वि॰ स॰ १८२१-१८२७ई॰ स॰ १७६४-१७७०)

महाराव शत्रु शाल की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई गुमानसिंह पोष शुक्ला ६, वि० स० १८२१ (ई स० १७६४) को गहें। पर वैठा । यह नौजवान, उत्साही श्रीर बुद्धिमान व्यक्ति था । उस समय फौजदार जालिमसिंह भाला की शक्ति वढ रही थी । जालिमसिंह की बहिन की शादी गुमानसिंह से हो जाने के कारण वह राज्य का सर्वेसर्वा हो गया । परन्तु महाराव श्रीर जालिमसिंह मे



अधिक समय तक नहीं पटी। इसका कारण यह था कि महाराव का प्रेम एक सुन्दरदासी (दरोगण) से था और वहीं युवनी जालिमसिंह की नजरों में भी चढ गई थीं। इससे माले बहनोई में मनमुटाव हो गया । मौका पाकर भाला के द्वेपी हाड़ा सरदारों ने महाराव को उसके विरुद्ध बहका कर उमके कामों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। भाला ने इस पर विरोध प्रकट करना शुरू किया तब महाराव ने उसकी मुसाहिंबी ग्रीर नानते की जागीर छीन ली ।

निराश होकर जालिममिंह कोटा से चल दिया। जयपुर का दरवाजा तो उसके लिये पहले से ही वन्द था। मारवाड मे उसको तदवीरे नहीं चली। मेवाड में उस समय मरहठों ने लूट मचा रखी थी। वहाँ उस जैसे कूनीतिज्ञ को भ्राव-स्यकता थी भ्रत वह मेवाड चला गया ।

मेवाड मे वह देलवाडा पहुँचा जहाँ के भाला मरदार राधादेव के द्वारा महाराणा अरिसिंह से परिचय प्राप्त किया। वहाँ पर भी अपनो राजनीति को वह भूल न सका। अपने गुभिंचतक राधवदेव भाला के साथ विश्वासघात करके उसे मरवा डाला। इस पर महाराणा वडे प्रमन्न हुए क्यों कि अरिसिंह राधवदेव के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था। महाराणा ने जालिमसिंह को 'राजराणा' की पदवी दी और चीतखेडा की जागीर भी । मेवाड मे जब माधवराव

१ ठाकुर लक्ष्मग्रादान द्वारा उल्लेख है कि जालिमिमह की वहिन का विवाह गुमानसिंह के साथ हुग्रा था।

२ टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृ० १५३७।

३ उपरोक्त जालिमिमह के स्थान पर ठाकुर भोषतिमह भकरोत को फौजदार नियुक्त किया। यह गुमानिमह का मामा था। बाद मे यह पद काका स्वरूपिसह को दिया गया। वह भी मरहठो को रोकने मे ग्रसफल रहा, भ्रत जालिमिसह पुन उस पद पर नाया गया।

४ उपरोस्त।

५ उपरोक्त, पृ० १५३८।

 राज्यूनाने का इतिहास
 सिंपिया का हमाला हुआ तब यह मक्ने-सक्ने पामल होकर कैंद्र हो गया । बाद में एक मरहठा सरनार प्रम्वाजी इत्युने द्र के देकर इसे कद से खुड्याम।

केंद्र सं छंट आने पर मनाडमें प्रपना प्रभाव मुप्त होते देश कर वह मरहें वस्तान्य के साथ वापम कोटा मा गया ।

वहसाल के साथ वापम कोटा था गया । जम समय तक मरहठे कोट को दक्षिणी सीमा तक पहुँक गये थे । मस्ट्र्रस

उस सम्य तक मरहुठे कोट को दक्षिएगी सीमा तक पहुँ क गये थे। मस्हरराव हो कर ने बकानी के किस को जो कोटा स दक्षिण में ६ मीस पर था भर

मामांति सार्वति है बड़ी बोरता से मय भपने चारसी हार्बों के साय कार्य भाग : होस्वर विजयी होस्तर कोटा की भोर भाग बड़ा है तब महाराव गुमान-सिंह ने भपने मामा बाझीहेड़ा के भोगविस्हि कीजनार को सींच के सिये भेजा परम्तु वह राष्ट्रण नहीं हुआ। इसिमये साधार होत्तर महाराव ने जासिमसिंह से स्थित सम्हासने की बहा। जासिमसिंह इस अवनार की प्रदीक्षा में या हो। उसने हात्तर के साथ सींध की माता प्रारम्भ की। इन्हाद इस दे देकर सींव

मरोधो गई। इमिल्य महाराज ने प्रक्षप्त होकर जानिमसिंह काला का पुनः मुसाहिय ना पर घोर नानता नो जागीर देवी । इसके बाट जानिमसिंह का बोमवाना निर्नोदिन बहुता ही गया। यहाँ तक कि कोटा की चार पोड़ी तर जानिमसिंह ही राज्य का नतीयतों मुसाहित रहा । जब महाराव मुसानीवर

स्तममा ७ वप राज्य करक सन्त्र जिसार हुया तो इसने अपने जासक पुत्र १ बहाराला व्यक्तिह के विरद्ध साहा स्त्रीतह ने विशेष्ट कर समुस्बर पाछेतार बहुतीर व नानोह के वायीरसार्गे की सहावता से कुम्मनवह में बाने की यहारावर में कि

कर त्या धोर महारानी निष्या की सहावता में कवाद पर बाक्यण कर दिया। २ बैराजान्दर बनुवे बाग वृ १७३० ११। बीरनिनोर माग २ वृ ११६६ १०।

कारावरार मान र पूर्वरूप रूप । टाइ राजरबान तृतीय नात वृद्धरूप । उत्तरीन वे बान सवार की हार के राजा की स्विति कमकोर हो सुर्ध । जानिर्मानके

ते ऐती स्थिति में पर्यापना प्रथित नहीं सम्बद्धाः ६ टाट पापनान भाग ६ वृ हेप्रदेतः प्रधारोतत वृहेप्रभाग सामीचा मणकृष्टि माना वानिकृतिहुनो वृत क्षेत्रसर

प्र प्रारोशन म् १२४ । या सर्वाचा मन्त्री किमाना मानिवन्तिह को बूत की नगरे बसाकर भी महर क्या नवस्पतिह को स्पाने का ने नहीं तरावा । वह भी जानिवनिह दें नांव साम्ब द्वयव काणा रहा ।

१ १ ५६६ में में महाराद तमार्जनह में नावहारा वी मात्ता की थी। वहीं अहारार्गी दर्भा इस केप्यु नोय में १९३३ दिस्सोतह से लिये। मत्त्रहोरे में तीती नरेगों में बाहरी के दिवस में पात्रमें दिसा पर क्या जिसेब हुआ बहु आहु नहीं है। उम्मेदसिंह को जालिम भाला की गोदी में विठा कर कहा कि यह तुम्हारे भरोसे है ग्रीर जालिमसिह को राज्य का सर्वाधिकारी सरक्षक वनाया। गुमानसिंह की मत्यु माघ शुक्ला १ सम्वत १८२७ को हुई। महाराव उम्मेदसिंह (वि स १८२७-१५७६)

वि स १८२७ मे राजसिंहासन पर वैठने के समय इसकी श्राय १० साल की थी। महाराव गुमानसिंह ने इस के मामा जालिमसिंह को राज्य तथा इसका सरक्षक बनाया था । जालिमसिंह इस कारण कोटा का सर्वेसर्वा वन गया। उसने ५० वर्ष तक महाराव को एक कठपतली की तरह रख कर बड़ी क्शलता से राज-कार्य चलाया। महाराव ने ग्रपना ग्रधिकाश समय ईश्वर-भक्ति मे ही विताया ।



जालिमसिह बडा ही महत्वाकाक्षी था। ग्रत शासन-सूत्र सभालते ही वह राज्य की सम्पूर्ण शक्ति अपने हाथ मे करने का प्रयत्न करने लगा। उस समय मालगुजारी, खजाना भ्रौर जकात जैसे महत्वपूर्ण विभाग महाराव के निकट के भाई महाराजा स्वरूपसिंह के अधीन थे। जालिमसिंह ने उसको उसके पद से हटाना चाहा । उसने राजमाता को वहका कर उसकी सहमति लेकर वि०स०१५१६ की फाल्गुन शुक्ला<sup>3</sup> को धाभाई जसकरण द्वारा मरवा डाला<sup>४</sup>। जसकरण को भी बाद मे राजद्रोही करार करके उसे राज्य-निकाला दे दिया ।

१ महाराव गुमानसिंह ने उम्मेदसिंह को जालिमिंमह की गोद मे बिठा कर कहा कि तुम्ही इसके सरक्षक हो।

२ जालिमसिंह का जन्म सन् १७३६ मे हुम्रा था, जब कि नादिरशाह ने भारत पर श्राक्रमण किया। प्रीर मुगल सल्तनत के अवशेषी की चूर २ कर दिया। उपका राजनैतिक जीवन सन् १७६१ में भरवाडे के यद्ध से प्रारम्भ होता है जब कि पानीपत के मैदान मे मरहठे हार चुके थे। ग्रार्शिक जीवन देखी यही पुस्तक, पू० स०..

३ टाड: राजस्थान, भाग ३, पृ० सच्या १५४१, वह फौजदार था परन्तु साथ ही दीवान के भ्रधिकार प्राप्त कर सर्वेसर्वा बनना चाहता था। वह भ्रपने विरोधियो को जिनमें स्वरूपिसह व जसकरण घामाई थे, दर करना चाहता था।

४ जालिमसिंह ने राजमाता से कहा कि स्वरूपसिंह ने गुमानिमह की हत्या करवाई। क्योंकि जब महाराव विमार पडे तो स्वरूपिंमह ने उन्हें जहर देकर मार डाला। परन्तु वश-भास्तर मे इमका दोष जालिमसिंह के प्रति लिखा गया है। वशमास्कर चतुर्थ भाग, प्० सस्या १५४१।

टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० सख्या १५४२ । ५ उपरोक्त घामाई जसकरण पर राजद्रोह का श्रारोप लगा कर हमेशा के लिये देश से निर्वासित कर दिया। घाभाई दरिद्र भवस्या मे जयपुर मे मरा।

• •

स्वरुपित हो ने मारे जाने के बाद जालिमतिह काटा ना सर्वेश्वर्ष वन गया।
महाराव दो नेवल नाम का राजा था यहाँ यन जालिमतिह स्वय गढ के पस्तर
हबनी बना कर हो रहने समा । वहाँ रहने का समिन्नाय महाराव के राउँ दिन
सपक में रहना था ताकि वह उनने पास स्नान-जाने पानों पर भी कड़ी निमाई
स्वर में ।

जानिमसिंह नै हाडा सरवारों को बरावर कुजननै का प्रयस्त किया। उसके समय में नई हाड़ा सरदार कोटा खोड़ कर घन्य राज्यों-इन्दी, अगपुर भोषपुर भादि में चल गये। लेकिन उनको वहाँ भी सुख से गहीं रहने दिया। इसने भाग राजाओं को भी मुनित किया कि ये सब सरदार राज्य-ब्रोही हैं। तवा विक्यासभाती हैं। राजा छोग यह सुबना पाकर तवा इसके घलावा जासिम-सिंह के प्रभाव के कारता इनको धायय देने का साहस न कर सके। साचार होकर वे वापस कोटा छीट बाय । जासिमसिंह ने उनको कोटा में रहते की सनुमति देदी सकिन उनको कागोरें वापस नहीं दो । यदि दी मी तो बहुउ स्रोटो नागीरें बीर । सरवारों में से महाराजा स्वरूपसिंह के शबदीकी माई आटोण के जागीरवार देवीसिंह में जानिमसिंह के विख्य कार्यवाही करने का विचार किया सेकिन इसके हैंयारी करने से पहले ही बालिमसिंह ने उसके बिस्ड सेगा भन्दी । महाराज सेना मजने क विद्यु में और एक बार सेना की नहाई करने से पूर्व रोक भी दिया या सकिन महाराव क्यादा समय तक विरोध नहीं कर सके। वासिमसिंह ने मरहठा के एक धरोज फीजी मफसर मसाकरणी के द्वारा भारोग्रा पर चढाई करादी तथा फिर कोटा से भी सेना भेजदी। देवीसिंह को हार मामनी पही और मिबिया की खररा सनी पढ़ी। बाद में सिबिया के कहने पर देवीसिंह को एक छोटीसी चापीर कोटा में देवी गई? । इसी प्रकार स्वरूपसिंह के पत्रों को भी वहत ही छोटी बागीरें वी गई।

वि स १८३६ में मारस की प्राचीन दिग्विजय प्रया के प्रनुसार जासिम-सिंह ने महाराव द्वारा टीका दौर कराया"। इसके द्वारा वह कोटा राज्य के

४ टीका दौर राज्याधियंक के बाद दिएविक्य के सिन्ने प्रभाश करने व नक्ष्मर्शी खातक बदने की प्रवा को कहते हैं।

१ उपरोक्त पूर्व ११४४।

२ टाक राजस्वान तृतीव माय पूर्ने १४४३ ।

हे बान्ता की बातीर में हकार व मान की भी। म्यलाविह के बस्तुम्य हाइत्यों वे एकप हो निरोह कर दिया। तिरोह बना दिया गया। वेतिवह मात बचा मीर रुपरेश में हैं पत्र पहुंचे होते हुए के प्रकार के स्वाम मांग की भीर वह बातीदिया की दिवावत मिसी की कि हुए भी मात बनी भी। राक राज्यकल तुसीत लाग प्रश्निक।

आसपास के छोटे-छोटे राज्यो व विकानो को हस्तगत करना चाहता था तथा राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसी टीका दौर मे मर्वप्रथम शाहवाद पर ग्राक्रमण कर हस्तगत किया तथा वहाँ कोटा का जमादार ग्रनवरखाँ निगरानी के लिये नियुक्त किया गया। इसके बाद वि० स० १८३० मे शोपुरवडीदे पर चढाई की गई।

इस समय जयपुर का महाराजा प्रतापिसह कोटा रियासत पर ग्रिधकार जमाने का वार-वार प्रयत्न कर रहा था। उसको रोकने के लिये कोटा से वि॰स॰ १८३७ में सेना भेजी गई। इस सेना ने उस समय जयपुर की सेना को रोक दिया लेकिन जयपुर वाले फिर भी दवे नहीं। ग्रतः वि॰ स॰ १८३६ में एक वड़ी सेना भेजी गई। इस सेना ने जयपुर की सेना पर पूर्ण विजय प्राप्त की ।

विदेशो नोति — मरहठो के प्रति नीति — पेशवा ने कोटा राज्य सिंधिया, होल्कर ग्रीर दोनो पँवारो को जागीर मे दिया था। ग्रत इन चारो सरदारो की मातहत मे कोटा रहा । वि॰ स॰ १७६४ (ई॰ स॰ १७३७) से मरहठो का वकील कोटा में रहने लगा था। वह अग्रेजी काल के रेजीडेन्ट की भाँति था। वह कोटा राज्य के विभिन्न परगनो से मामलात (राजस्व) एकत्र किया करता था तथा निश्चत अनुपात में चारो मरहठे सरदारो को भेज देता था। राज्य की छोटी-बढी घटनाश्रो का कोटा भी वह मरहठो के पास भेजता रहता था। इसको ३८,००० र० वार्षिक वेतन मिलता था। इन्द्रगढ, पीपल्दा ग्रादि कोटरियो की मामलात इसी वकील के द्वारा वसूल होती थी। कोटरियात के सरदारो व मरहठों के वीच काफी भगडे होते रहते थे। एसे समय मे मरहठे कोटा से सहायता मांगा करते थे। कोटा नरेश की इच्छा न होते हुए भी सहायता देनी पडती थी।

वकील के नीचे दीवान रहता था जिसका मुख्य काम राजस्व की वसूली करना था। नरहरे सरदारों ने वकील की मातहत अपने कमविस्दार नियत कर

१ डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ४७६। यह विजय सम्वत १८३६ चैत्र सुदि ६ को हुई थी।

२ उपरोक्त पृ० ४८०। पिडारियो के नेता करीमखा व मीरखां से सन्धि भी की गई। उपरोक्त पृ० ४८२, टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृ० १५७४।

३ जालिमिन की विदेश नीति का उद्देश्य शक्ति-सतुलन का वातावरण तैयार करना था। प्रत्येक विदेशी शक्ति के साथ धच्छे सबध बनाये रखना तथा कोटा का प्रमुख स्थापित करना था जिससे काटा जिस शक्ति को सहयोग दे उसकी ताकत बढ जाये।

४ सिंघिया को पचमहल भौर होल्कर को ढीग, पीडावा भादि के परगने पेशवा के प्रभाव मे थे जो वाद मे भ्रग्नेजी विजय के उपरान्त कोटा को दिये गये थे।

रसत ये। प्रत्येक परामे पर एक कमिवस्वार नियत था। ये वर्तमान पहसील दार को मीति थे। मराठों की मीति खूब मामलात वसूल करने की थो सासन स्थासन की ओर कम ही ध्यान दिया जाता था। यह सब बुख होत हुए भी भरहुठ सरदार जब सक कोटा पर आक्रमण कर देते थे। वे ज्यादातर बसूली के लिय ही इधर धाते थे। इसकी साम और दाम द्वारा नापत किया जाता था। जातियसिंह जातता था। का सामना करना कराई हितकर नहीं है। अत विठस १०४४ में बांबाओं प्रापा को सुन १०४५ में मरहुरताब की स १०४५ में बांबाओं प्रापा को सुन १०४५ में मरहुरताब की सक्षाया गया। वाक्रियंत्र को निकर कोटा को मरहुरों के आक्रमण से बचाया गया। वाक्रियंत्र को निकर कोटा की ओर से ७० न्योत के मजा गये। कोटा सामय प्राप्त प्रत्य प्राप्त के प्रकार प्रक्रम से बचाया गया। यह कर सिंध्य स्वाप्त वसूल कर्म के से लाल द का कर मरहुरों को देता था। यह कर सिंध्य का वक्रीय वसूल कर्म कर के मेजता था। यह कर सामसी करार से ।

इस समय प्रयोग राजस्थान की भीर बढ़ने का विचार कर रहे में । अब तक राजस्थान व प्याव ही प्रयोगों के अधिकार से वसे हुए था। वि सं '८६१की अप्रेषी सेना में प्रथम बार कोटा में प्रयेश किया ! यह सेना कर्नल मानसन की प्रयोगता में होल्कर कियद कहने के सिये कोटा राज्य में से होकर निकसी। बाल्मिसिंह न इस सेना की सहायता के सिये राज्य को सेना मी पकायये के आपा समरसिंह के मेत्स्य में मनी।

यह सेना पहले होन्कर के राज्य में चुस गई। होल्कर में कहीं सामना नहीं किया। होल्कर भपनी वडी सेना की सहायता से मंग्रेज सेना को बेरना काहता

१ डा सर्मी कोठा राज्य का इतिहास भाग २ पु ४८३ से ४**४**१।

२ वह निमानन इस प्रकार होता वा--सिनिया व होस्कर का हिस्सा नसवर रहता वा तवा वचा हुआ पैदार पेखवा व समयक पंडित में बोटा वाता वा।

क्ष वस कुष्टा वस प्रवेश र पानिका प्रकार करा पूरी कारत पर प्रविकार स्वाधित कर तिका सा । इस ६ में विविधा हार क्या । इस ५ में हिन्सर संपेत यह क्या रहा था। । इस ६ में विविधा हार क्या । इस ५ में हिन्सर संपेत यह क्या रहा था। विविधा से हिन्सर से पीड़िय राजपूर्ण के राज्यों से महावदा की माया संपेत्रों से भी भी भी कर ही हिर्मरोग हो अपने राजपूर्ण के पीड़ क्या बासा पर बास्यस में उगका प्राचन करा हो हिर्माण हाथे मनर होता है । कोरा होन्सर के राज्य के पान सा पत होन्सर है वहना में पहले में राज्य के पान सा पत होन्सर है

४ हा सर्माःकोटा सम्म का दक्षिद्वास पु¥कर्त्व ४३ ।

था। जब मानसन को यह ज्ञात हुआ तो वह कोटा राज्य की सीमा मे वापम चला ग्राया। और मुकुन्दरा की नाल मे शरण ली। यो मानसन ग्रपनी कुछ सेना तथा कोटा की सेना को होल्कर को रोकने के लिये पीछे छोड आया था। इस सेना ने पीपल्या नामक स्थान पर होल्कर की सेना का मुकाबला किया। इस लड़ाई मे कोटा की काफी बड़ी सेना मारी गई। ग्रापा अमरिसह भी मारा गया। लेकिन इससे सेना बच गई। ग्रग्रेज सेना का कप्तान लुकन भी मारा गया। लेकिन इससे सेना बच गई। ग्रग्रेज सेना का कप्तान लुकन भी मारा गया। इघर मानसन मुकन्दरा की घाटी होता हुग्रा कोटा नगर पहुँचा। उमने कोटा मे शरण लेने का विचार किया लेकिन जालिमिसह ने उसे घुसने नही दिया। उमने उसे सैनिक सहायता देने का ग्रवश्य ग्राश्वासन दिया था । मानसन घवराया हुग्रा था। अत. उसने होल्कर का सामना न कर दिल्ली को ग्रोर भागना ही उचित समभा। रास्ते मे उसके कई सैनिक मर गये। कई छोड़ कर चले गये। ग्रन्त मे दिल्ली पहुँच कर उसने ग्रपनी हार का मुख्य कारण जालिम- सिंह द्वारा सहायता न देना बताया जो पूर्णतया असत्य था। सत्य यह था कि कोटा की सेना के कारण ही वह वच पाया था।

होल्कर कोटा राज्य द्वारा अग्रेजो की सहायता करना सहन नही कर सका। अत उसने कोटा पर आक्रमण कर दिया। जालिमसिंह ने सेना का सामना करना उचित नही समक्ता, श्रेत सिंघ की बातचीत श्रारम्भ की। दोनो सरदारों ने आपस में मिल कर समक्तीता करने के लिये चम्बल नदी के बीच में मिलना तय किया। कोटा के गढ के नीचे चम्बल में दोनो सरदार मिले। होल्कर ने पीपल्या युद्ध की शर्त के १० लाख रु० माँगे। परन्तु अत में जालिमसिंह ने होल्कर को ३ लाख रु० देकर ही विदा किया । वह उसकी मित्रता में होल्कर जालिमसिंह से मित्रता बनाये रखना चाहता था। वह उसकी मित्रता में ही अपना हित समक्तता था। होल्कर को यह आशा थी कि वह उसकी थोडी बहुत मदद करता ही रहेगा। इसके कुछ समय बाद ही वि० स० १८७४ (ई०स० १८९७) में होल्कर डींग की लडाई में बुरी तरह परास्त हुआ। होल्कर की शक्ति पूर्णतया समाप्त हो गई। तब से राजपूताने में होल्कर का प्रभाव कम होने लगा। यहाँ तक कि जयपुर व जोघपुर वाले तो उससे लडने तक को तैयार हो गये। लेकिन जालिमसिंह ने फिर भी होल्कर से अच्छा व्यवहार किया।

१ टाड राजस्थान, भाग ३, पृ० १५७३ । होल्कर को सिर्फ ३ लाख रु प्राप्त हुए । ७ लाख के लिये वह जालिमर्सिह को याद दिलाता रहता था पर उसे प्राप्त नहीं हुए ।

२ टाह राजस्थान, जिल्द ३, पू० १५७१।

३ टाह राजस्थान, माग ३८०० १०३।

रसत थे। प्रत्येक पराने पर एक कमविसदार नियस था। ये वर्तमान धहसीस दार को मीति थे। मराठों की नीति सूब माममात दस्ल करने की थो, धासन स्वासन की छोर कम ही ध्यान दिया जाता था। यह सब कुछ होते हुए भी मरहुठ सरदार अब तक कोटा पर आक्रमण कर देते था। वे ज्यावादर दस्ली के छिम ही इथर माते थे। इनको साम और दाम द्वारा वापस किया जाता था। बासिसिसिह जानता था कि इनका सामना करना करई हिसकर नहीं है। वर्ष वि स १०६४ में व्यावादी प्रध्या को संव १ १०५४ में नरहररात की, स १०४२ में सोहरात को नक्दी वेकर कोटा को मरहुठों को आक्रमण से स्वाया गया। वि १ १०६४ में चाले महु कुकी हो हिसकर को भी बड़ी सुशामब करता था। वि० स १०६३ में उसके पुत्र के दिवास पर कोटा की खोर से ७० योते के मम गये। कोटा राज्य मों प्रविवर्ध कई सास का कर मात्र हों को देता था। यह कर सिथा का वकीस वसूल कर के भेजता था। यह कर भाषती करार से मरहुठ परस्पर बार सते थे।

इस समय प्रप्रेण राजस्थान की धोर बढ़ने का विचार कर रहे ये । धव तक राजस्थान व पजाब ही प्रप्रेणों के अधिकार से अये हुए था। वि सं १८६१को प्रपेषी सेमा ने प्रचम कार कोटा में प्रदेश किया । यह सेना कर्नम मानसन की प्रयोगता में होल्कर के विद्यु छड़ने के सिये कोटा राज्य में से होकर निकसी। बालिमसिंह न इस सेना को सहायता के सिये राज्य को सेना भी पक्षायचे के धापा धमरसिंह के नेतृत्व में मुझी।

यह सेना पहले होस्कर के राज्य में चुस गई। होस्कर ने कहीं सामना नहीं किया। होस्कर भपनी वड़ी सेना की सहायका से संग्रेज सेना की घरना चाहता

१ बा धर्मा कोटा राज्यका इतिहास माय २ पू ४८३ से ४८६।

२ सह विमाजन इस प्रकार होता जा—सिविया व होसकर का हिस्सा वरावर रहता वा तथा बचा हमा पैवार पेसवा व रामचन्द्र पंडित में बोटा खाता वा।

६ १६ ६ है तक संदेखों ने समित्यों मारत तक पूर्वी मारत पर पविकार स्थापित कर निया था। १६ ६ में विधिया हार गया। १६ ४ में होस्कर-संपन गुरु थम रहा था। विधिया थ होस्कर से पीड़ित राजपूर्तों के राज्यों से सहायता की मासा संदेखों ने की भी यत रही रहित्यों से अपनेने राजपूर्ताते की सौर करम बसाब पर सासव में उनका सामा-क्यापी हिट्रोग सांत्र प्रदार होता है। कोड़ा होस्कर के सांत्र के पात था। यत होस्कर के क्यापन में पहनी बार राजपुर पाता से से पुलाबत की।

थंडा सर्माःकोटासस्य कादनिहास प्रथद व ४३ ।

था। जब मानसन को यह ज्ञात हुआ तो वह कोटा राज्य की सीमा मे वापस चला ग्राया। और मुकुन्दरा की नाल मे शरण ली। यो मानसन ग्रपनी कुछ सेना तथा कोटा की सेना को होल्कर को रोकने के लिये पीछे छोड आया था। इस सेना ने पीपल्या नामक स्थान पर होल्कर की सेना का मुकाबला किया। इस लड़ाई मे कोटा की काफी बड़ी सेना मारी गई। ग्रापा अमरिसह भी मारा गया। लेकिन इससे सेना बच गई। ग्रग्नेज सेना का कप्तान लुकन भी मारा गया। लेकिन इससे सेना बच गई। ग्रग्नेज सेना का कप्तान लुकन भी मारा गया। हिकर मानसन मुकन्दरा की घाटी होता हुग्ना कोटा नगर पहुँचा। उमने कोटा मे गरण लेने का विचार किया लेकिन जालिमिसह ने उसे घुसने नहीं दिया। उमने उसे सैनिक सहायता देने का ग्रवश्य ग्राश्वासन दिया था । मानसन घवराया हुग्ना था। अत उसने होल्कर का सामना न कर दिल्ली को ग्रोर भागना ही उचित समभा। रास्ते मे उसके कई सैनिक मर गये। कई छोड़ कर चले गये। ग्रन्त मे दिल्ली पहुँच कर उसने ग्रपनी हार का मुख्य कारण जालिम- सिंह द्वारा सहायता न देना बताया जो पूर्णंतया असत्य था। सत्य यह था कि कोटा की सेना के कारण ही वह वच पाया था।

होल्कर कोटा राज्य द्वारा अग्रेजो की सहायता करना सहन नही कर सका। अत उसने कोटा पर आक्रमण कर दिया। जालिमसिंह ने सेना का सामना करना उचित नही समक्ता, अंत' सिंध की वातचीत आरम्भ की। दोनो सरदारों ने आपस में मिल कर समक्तीता करने के लिये चम्बल नदी के बीच में मिलना तय किया। कोटा के गढ़ के नीचे चम्बल में दोनो सरदार मिले। होल्कर ने पीपल्या युद्ध की शर्त के १० लाख ६० माँगे। परन्तु अत में जालिमसिंह ने होल्कर को ३ लाख ६० देकर ही विदा किया । वह उसकी मित्रता में ही अपना हित समक्तता था। होल्कर को यह आशा थी कि वह उसकी थोड़ी बहुत मदद करता ही रहेगा। इसके कुछ समय बाद ही वि० स० १८७४ (ई०स० १८९७) में होल्कर डीग की लडाई में बुरी तरह परास्त हुआ। होल्कर की शक्ति पूर्णतया समाप्त हो गई। तब से राजपूताने में होल्कर का प्रभाव कम होने लगा। यहाँ तक कि जयपुर व जोधपुर वाले तो उससे लडने तक को तैयार हो गये। लेकिन जालिमसिंह ने फिर भी होल्कर से अच्छा व्यवहार किया।

१ टाइ राजस्थान, भाग ३, पृ० १५७३ । होल्कर को मिर्फ ३ लाख रु प्राप्त हुए । ७ लाख के लिये वह जालिमिंमह को याद दिलाता रहता था पर उसे प्राप्त नहीं हुए ।

२ टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १५७१।

३ टाइ राजस्य

उदयपर के प्रति मीति-जालिमसिंह न निधिया के विरुद्ध मेंबाइ को सहा यसा दी थीं । कोटा व मवाइ की सयक्त सेना मै मरहतों को मेबाइ से बाहर निकास दिया। मरहठों के धाने के बाद ही मदाइ को शक्तिशासी पर्सी भग्नवर्ती व शकावर्ती के वीच मनमटाव हो गया था। महाराणा चढ़ावर्ती से परेशान या भव उसने बालिमसिंह से सहायता मांगी। बालिमसिंह ने बापस सिंघिया से मिनता कर चुड़ावतों को हराया । बाद मे॰ महाराणा सथा महादाश्री सिंचिया प्रापस में मिल 1 महाराखा महानाओं सिंचिया तथा आलिमसिंह के प्रयस्त से चढ़ावटों को धारमसमप्त करना पढ़ा। बालिमसिंह इसके बाद कोटा वापस चमा आया । जानिमसिंह के मेबाइ जाने का मक्य ध्येय मेबाई में भपनी घाम अमाना या सेकिन "सर्में उसे पूर्ण सफसता नहीं मिसी।

जासिमसिंह के मेबाइ से सौटते ही गामबराब सिंधिया के प्रतिनिधि ग्रप्पानी इत्स्टिया को जासिमसिंह का घनिष्ट मित्र या के महाराखा विरुद्ध हो गर्मे ? । महाराणा ने चुड़ावर्धों से मेल कर सिया । इस पर जासिमसिह स्वय सेना सकर उदयपूर गया। तेवा घाटी के पास महारामा व जालिमसिंह के बीच यदा हमा। महाराणा ने सिंध करभी । महाराखा ने फौब-सब में जासिमसिंह को बहाबपुर का किसा भीर परगना दिया ।

पुरु ६ वंशमास्कर बतुर्व मान पु १६१२ जानिमधिष्ठ कं श्वनानसार महाराखा नै

१ देलो यही पुस्तक प् महाराव गुमानसिंह के काल में आसिमसिंह मेवाब जला गमा । नहीं उसे राजराम्मा' की पतनी प्राप्त हुई । वर्जासह महाराम्मा घरिसिंह के विकस राजा रातिशह ने विविधा की सहायता सकर तक्ष्यपुर पर बाक्समण निया तो आसिमर्गिह में प्ररिधित का साथ दिया था। युद्ध में कायस होकर वह गिरफ्टार हो चुका था। धन्द्राइम्से हारा वह सदावा गया । वह पूर्व कोटा सीट यांचा धीर होस्कर के विश्व महाराव बमार्मीहरू से सहाबता सकर पुन स्वतितशामी हो नया।

२ जीरवर्षिक पढावत से इमीश्यक सेकर जानिमसिंह भीर भ्रम्बाकी दक्तिका क्रिलोड का बेरा डासमे बावे वडा । विस्तोड के पास सिविया स्वर्थ बाकर इससे मिल नया । बालिस . सिंह के प्रमत्नों ने सिविदा-महारागा। मुलाकार्त (उदयपुर से १२ मील हर) पर काँ सीर पुराक्तीं को विक्षोड ते बाहर शिक्सलने का समझीता हो गया। धोम्स क्षेत्रपुताले का इतिहास माद ४ पुरु ११ ११।

३ सम्बाजी इन्तिया सिविया की धोर से शकपूताने में मरहर्के का प्रतिनिधा बा। चढावर्गों की बर्क्ति समान्त हो बाते उर सम्बाबी ने बीमसिंह चढावत से मित्रदा करनी बो न रागाची को व न जानिमाँसह को पर्सद वी । महावाबी नै सकवा शवा को प्रस्ताओं के स्वात पर निवन्त किया पर सम्बाबी का प्रतिनिधि यरोस पन्त यह पद स्रोहने के किये तैयार न वा। सबका बारा व वशांच पन्त सब पडे। महाशत्वा मैं भी प्रस्ताओं का साथ स्रोड हिया। ४ वीरिविमोध जाग २ प्रकरता २६ योस्त्र राजपूताने का इतिहास आराम ४

जालिमसिंह ने महाराणा को व्यक्तिगत खर्च तथा मरहठों को खण्डणी म्रादि देने के लिये लगभग ७१ लाख उघार दिये थे। इस कर्ज के बदले मे मेवाड के कई परगते कोटा राज्य में मिला लिये गये। इन परगतों की म्रामदनों कोटा राज्य में जमा होती थी, ये परगते वि० स॰ १८७१ तक कोटा के भ्रधीन रहे। बाद में कर्नल टाड के प्रयत्नों से ये परगते वापस मेवाड राज्य को दे दिये गये।

यून्दो के प्रित नीति—जालिमसिंह सब नरेशो के साथ मैत्री रखना चाहता था। बून्दी ग्रीर कोटा के वीच काफी समय से वैमनस्य चला ग्रा रहा था। जालिमसिंह ने बून्दी से मेल करना चाहा। इस कारण सबसे पहले उसने अपनी पुत्री का विवाह बून्दी नरेश के साथ कर दिया। वृन्दी राज्य के प्रधान मत्री धाभाई सुखराम से जब वह पाटण दर्जनार्थ गया तब बडे प्रेम से मिला व शानदार आवभगत की। बाद में अगहन कृष्णा द्वितीया वि० स० १८३१ के दिन दोनों ने श्री केशवरामजी की साक्षी करके परस्पर मित्रता की शपथ ली । बाद में उसे अपने साथ कोटा लाया जहाँ उसका वडा आदर-सत्कार किया गया। स्वय महाराव ने उसे सरपेंच, सिरोपाव, तथा घोडा भेंट किया। सुखराम जब वापस बूदी लोटा तब उसके साथ गैता के महाराजा नाथिसह और बालाजी यशवन्त गये। ग्रीर वहाँ दो घोडे, दो सिरोपाव, एक हाथी ग्रीर एक बहुमूल्य ग्राभूषण वृदी नरेश को भेंट किये। बूदी नरेश ने भी दोनो सरदारो को एक एक सिरोपाव ग्रीर घोडा देकर रवाना किया। इस प्रकार जालिमसिंह की चतुराई से दोनो नरेशो का पारस्परिक द्वेष समाप्त हो गया।

अप्रेजी के प्रति नीति —जालिमसिंह श्रग्नेजो को उतरोत्तर वृद्धि को बडे ध्यान से देख रहा था। वह समक्ष गया था कि शीध्र ही मरहठो का राज्य समाप्त हो जायेगा तथा उनका स्थान अग्नेज लेलेगे। यो भी श्रव तक राजपूताना व पजाब ही उनके अधिकारों से बचे हुए थे। श्रत वह श्रव श्रग्नेजो को विशेष रूप से सहायता देने छगा। वि॰ स॰ १८६१ (ई० स० १८०४) में अग्नेजी सेना ने कोटा राज्य में प्रथम बार प्रवेश किया। जालिमसिंह ने इस सेना को सहायता के लिये अपनी सेना भी दी। इसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। अग्नेज इस समय मरहठों की शक्ति समाप्त करने में लगे हुए थे। ऐसे वक्त में अग्नेजो को जालिमसिंह के सहयोग तथा सहायता की बडी आवश्यकता थी।

इगले के भाई मालराव को कैंद से मुक्त कृर दिया श्रीर जहाजपुर हुका हाकिम जालिमसिंह ने विष्णासिंह शक्तावत को वनाया।

<sup>.</sup> १ वश मास्कर चतुर्थ भाग प० ३८२४।

२ यही पुस्तक फुटनीर

श्राप्तिम्मिष्ट हे भी सहायदा मांगे बाते पर देने का वायदा किया। कम्पती की द्योर से वायदा किया गया कि भोमहमा के परगते वो कि फिलहाल कम्पती की दोर से उसे इकारे पर विष् हुए थे। उनको उसे बातोर में दे दिया बायेगा। बाद में वब बालिम्मिष्ट को ये बारों परगते विश्व बाते समें तो उसते अपनी स्वामीम्मिक का परिचय देते हुए कहा कि ये परगते कोटा राज्य में मिलाये जाने बाहिये वयोंकि सहायदा कोटा मरेस ने दी है तथा उसते तो कैवस कम्पती की सेवा की है। कम्पती में उस पर बारों परगते कोटा राज्य में मिला दिये।

कर्नम टाड ने बब बाधिमसिंह से कप्पनी की पिष्डारियों को यमन करने की योजना बठाई तथा घडायला मांगी तबभी उसने सहायला देना स्वीकार किया में बारता देना स्वीकार किया में बारता दे रखी थी। सिफा वह अब क्या करता ? कर्नक टाड ने भी उसे स्वयुक्त कर के कह दिमा कि क्रम्ममी पिडारियों का दमन देव में शांति स्थापित करने के क्रिये कर रही है। उन जानिमसिंह ने वापस उत्तर दिया— में बानता है कि १ वच वाद सम्पूर्ण भारत में कम्मनी का ही राज्य हिंग जाता है कि १ वच वाद सम्पूर्ण भारत में कम्मनी का ही राज्य ही जाना है ।" विडारियों के दमन के क्रिये बासिमसिंह ने मधेवों को १ १ वंदम तवा सगर और चार तोचें कम्मनी का सुपूर्व की। १८१७ ई में विडारी समाच कर दिया। बासिमसिंह के क्षेत्र में पिडारी समाच कर दिया। बासिमसिंह के क्षेत्र में पिडारी समाच कर दिया। बासिमसिंह ने कोटा और माम में मरहों की दिख्य की समाच कर दिया। बासिमसिंह ने कोटा और माम में सिंह विच की समाच कर दिया। बासिमसिंह ने कोटा और माम सिंह विच वीच में २६ दिख्या सम् १८९७ को सिंम कराई थी। इसकी निम्मसिंहत वर्ष वीं थी।

- (१) मुद्रेची सरकार भीर महाराव उम्मेद्दसिंह समा उसके उत्तराधिकारियों केबीच में मित्रता के सबंध भीर हित्तसम्बार रहेगी।
- (२) दोनों पक्षों में संएक पक्ष के बाजुबीर मित्र दूसरे पक्ष के सब भीर मित्र माने वार्सेंग।
  - (३) चप्रजी सरकार कोटा राज्य को अपने संरक्षण में लगा कबूल करती है।
  - (४) महाराव और उसके उत्तराधिकारी बच की सरकार के साथ गाउँहुँठ रहुँते हुए सदा सहयोग करेंगे। तथा उसके माधियरय को मानेंगे और मिक्स में
  - १ टाड गञ्चस्यात शीलरी जिल्ला पु १६०१ वे चार परमने वज वासिमानिह के बंधको नो नया राज्य दिवा नया हो वे परनने स्मालाहा राज्य में मिला हिएँ युवे।
    - २ प्रारोक्त व ११४०।

उन राजाओ श्रौर रियासतो से कोई सबध नही रखेगे जिनके साथ श्रव तक कोटा राज्य का सबध रहा है।

(प्र) अग्रेज सरकार की अनुमित के बिना महाराव और उसके उत्तरा-धिकारी किसी राएा। या रियासत के साथ किसी प्रकार की शर्तें तय नहीं करेंगे।

(६) महाराव ग्रौर उसके उत्तराधिकारी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि महाराव को युद्ध को स्थिति मे प्रवेश करना पडेगा तो ग्रग्नेज सरकार के परामर्श से ही ऐसा हो सकता है।

(७) कोटा राज्य जो क्र ग्रब तक मरहठो को देता था वह श्रग्रेज सरकार को देगा।

(५) कोटा राज्य अन्य किसी राज्य को कर नहीं देगा। यदि कोई ऐसा अधिकार प्रस्तुन करेगा तो अग्रेज सरकार उसका उत्तर देगी।

(६) भ्रावश्यकता पडने पर कोटा राज्य भ्रग्नेजी सरकार को सैनिक सहायता देगा। (१०) महाराव भ्रीर उसके उत्तराधिकारी पूर्ण रूप से भ्रपने राज्य के शासक

रहेंगे। उसके राज्य मे अग्रेज सरकार का दीवानी या फीजदारी अमत जारी नहीं किया जायेगा।

इस सिंघ के तीन माह बाद मार्च १८१८ में उपरोक्त सिंघ में २ शर्ते ग्रीर बढा दी गईं। (१) महाराव उम्मेदसिंह ग्रीर उसके उत्तराधिकारी कोटा के राजा

माने गये। (२) जालिमसिंह ग्रौर उसके वशज सम्पूर्ण श्रिधकार-सम्पन्न राज्य मत्री

(२) जालमासह ग्रार उसक वर्गज सम्पूर्ण श्राधकार-सम्पन्न राज्य मन्न

जालिमसिंह के सुधार - जालिमसिंह ने कोटा राज्य का प्रसार किया। जदयपुर से कई परगने प्राप्त किये। इन्द्रगढ, खातोली, करवाड, गैता आदि

१ टाड राजस्थान भाग ३, पृ० १८३३, परिशिष्ट ६ । एचिशन टिटीज सनद एण्ड एनगेजमेट भाग ३, पृ० ३५७ ।

२ जालिमसिंह के साथ यह ग्रलग सिन्ध हुई। उपरोक्त पृ० ३६१। कोटा के महाराज ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सिन्ध कर राजपूताने को श्रग्रेजी प्रदेश मे सहूलियत स्थापित करदी। बाद मे घीरे २ राजपूताने के सब शामको ने मरहठों से मुक्ति प्राप्त करने के लिये

करदी। बाद मे घीरे २ राजपूताने के सब शामको ने मरहठों से मुक्ति प्राप्त करने के लिये ठीक इसी प्रकार की सिघया की। ग्रग्नेजी सार्वभौमिकता ने घीरे २ इन शासकों की नपु सक बना दिया। जालिमसिंह का यह कार्य कीटा के लिये कितना लाभप्रद हो सकेगा इसका

प्रमाण तो उम्मेदिमह की मृत्यु के बाद राज्य नुकार का युद्ध है।

## राजपुताने का इतिहास

उसके अधीन रहे। पाटणी सिलभीपुर मरहर्ठी को म सने दिया। इसना वडा राज्य का सगठन उनकी समिक व्यवस्था पर भाषांदित था।

सैनिक व्यवस्था--यह हाड़ा जागीरवारों को और गणार्सभव किसी भी राषपुत शरदार को सेनापित नहीं बनाता था। सना का स्वासन या प्रवध मसनमान या कायस्यों का सीवा जाता था। प्रधान सेमानायक दसलजा पठान था। मक्सपद भी पठाणों को सौंपे गये। उसकी सेना में २ से प्रधिक दोपें भी जो प्रासामी से एक स्वान से दूसरे स्वान एक मजी आ सकती भी घड़सबार व पदस उसकी सेमा के मक्य ग्रंग थे। उसकी सेना के प्रसावा रूप क्षत्रों में बागोरकारों की सेना का भी प्रयोग किया जाता थी। भय कों से मित्रता होने पर भवने यहाँ २ भय क सैनिक भफतर रहा तथा परिवर्मी बंग से सैनिक कवायद सथा खिक्ता देनी खरू की। राज्य में नये किल बनवाये यमे । पूराने किसों की मरम्भत की गई। कोटा नगर का शहर पताह सः १८३६ में सुरक्ता के निये बनवाया गया। मूक्य किलों को -- आगरीण नाहरगढ़ केन बाहा चाहाबाद मावि सैनिक हुन्टि से सूर्राहात किया गया। प्रत्येक किसे में मयी ठोपें व वाक्य खामा ठया सूरक्षित (Reserve) सेना रखी गई। सं १ ८४६ (१८ • ई.) के बाद उनकी सोच का मुख्य केन्द्र छावती था जो गगरी <sup>व</sup> किसे के पास भी भूमि कर प्रवंध सुधारै। सगातार सुद्धों के कारल, तका सैनिक नवसगठन से कोटा राज्य का कोप खासी होने सगा। राज्य की ग्राम मरहुठों की मामलात के रूप में वेशी पहली ची तब ही राज्य में हाँगि रह सकती भी। अव प्राय बृद्धि के सिये जासिमसिंह में भूमि कर सुवार किये। सर्व प्रवम जानिमसिंह ने पटेस-स्पवस्था में सुधार किये। पटेस, राज्य व बनता के बीचमें र्सस्मा के रूप में कार्य करते था। प्रवास के समिक कर वसका किया बाता था। भत्याचार भीर मनाचार के व प्रतीक थे। राज्य की आय को वे कम बतनाते थे । बाकी धन वे स्वयं हक्ष्प चाते थे । प्रति तीसरे वर्ष एक कर पटेसों से सिमा भारताया जिसे बराइ कहा बाताया। पटेल यह कर भी जनतासे बसल करते थे। जानिमसिंह में पहुंची मोयणा तो यह की कि जो पटल राज्य की बराबर उसका हिस्सा होंगे जनस अराह नहीं सिया जायेगा । पटेओं की रसम नियत करवी। राज्य के सब पटेसों को एकत्र किया गया और उन्हें पटनी के पट्ट दिसे गये । यह पटलों को एक सस्या बन गईं । सब पटलों में से 🗙 सबसे मीग्य

१ टाव राजस्थान जिल्लाचीन पुरूपस्य ।

२ जनतेना ५ १४१०-१४६७।

पटेल छाँटे गये। उनकी एक सिमित बनाई गई जिसका ग्रध्यक्ष स्वय जालिमसिंह था। इसका कार्य मालगुजारी वसूल करना तथा जमीन को आवाद रखना
था। बाद में इस सिमिति को गाँव का पुलिस कार्य भी सोप दिया गया तथा
गाँव की पचायतों से श्रसतुष्ट व्यक्तियों की श्रपील पर निर्णय करना भी इसका
काम रखा गया। गाँव के पटेल पर गाँव की गाँति, न्याय तथा मालगुजारी का
कार्य सीपा गया। इसके श्रलावा गाँव का पटेल विदेशियों के प्रवेश व चालचलन पर भी निगरानी रखता था। इन पटेलों व पटेल मिमित पर नियत्रगा
रखने के लिये उसने कठोर गुप्तचर व्यवस्था का सगठन किया।

भूमि को पैदाइश—पटेल मम्मेलन के समय जालिमसिंह ने तत्कालीन भूमि-व्यवस्था की पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त की। कर कैमे वसूल किया जाता है? कितना? कव? भिम कैसी है? खेती मे क्या वोया जाता है? यह सूचना प्राप्त करने के बाद उसने जमीन को नपवाया। जमीन की चकवदी की गई। उसको तीन भागो मे विभक्त किया गया। पीवत, गौरमा श्रौर मौमभी। इसके अनुसार लगान निश्चित किया गया। साथ ही घोपणा की गई कि लगान नकद लिया जायेगा। पटेल की वसूली प्रति वीघा डेढ ग्राना की गई। इससे राजकीय श्राय बढने लगी।

कर व्यवस्था—जालिमिसह के इन सुधारों से कृपक वर्ग को कव्ट से छुट-कारा प्राप्त हो गया हो, ऐसी वात तो नहीं है। पटेलों के पास कुछ ताकतें ऐसी थी जिससे वे खेत काटने से पहले धन प्राप्त कर सकते थे। इस ग्रवस्था में किसान उधार रुपया लेकर पटेल को प्रसन्न रखता था। कभी उपज का कुछ भाग पहले ही पटेल का हो जाता था। वयोकि पटेल ही किसान को रुपये उधार देता था। ग्रत जालिमिमह ने पटेल-व्यवस्था का ही अन्त करने का निश्चय कर लिया। स॰ १८६७ (ई॰स॰ १८१०) में सब बडे २ पटेल राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये। उनकी सम्पति पर राज्य का ग्रधिकार कर लिया गया। जमीनो पर राज्य के हवाले स्थापित किये गये। राज्य का हिस्सा सस्ती से वसूल किया जाता था। जो किसान विलम्ब करता उसकी जमीन खालसा करली जाती थी। राज्य की ग्रोर से खेती होने लगी। सन् १८२०-२ में राज्य के द्वारा सचालित ४ लाख बीघा जमोन थी ग्रौर १६ हजार बैल थे। वैलो की खरोद व बिक्री के लिये नये २ मेले व उत्सव आयोजित किये गये। उपज बढने लगी। प्रति वर्ष

१ ४००० हल ४,००,००० वीघा मूमि जोतते थे। ग्रौर दूसरी फसल मे भी इतनी ही भूमि जोती जाती थी। प्रति वीघा ४ मए। ग्रनाज पैदा होता था। इस प्रकार ३२ लाख मरण ग्रनाज पैदा होता था। टाइ पृ० १५६२।

षा। दूमिल के समय कोठारों में मरे हुए अल को महगे मार्को पर बेचा जाला था। किसानों और व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप से अन्न वेचने पर एक प्रकार का कर देना पहला था जिसे मद्रा कहते हैं । सीगोंटी, योघोटी, पाणी मापो छापो, बेसक कंवरमट भादि कर तो परम्परा स ही चले भा रहे थे। जासिमसिंह द्वारा सगाये गये नये करों से विधग, बगड तुस्था बराड फाड़ बराड़ भूल्हा बराड़ कागशी कुछडी जागीरदार द्यादि थ । इनके प्रतिरिक्त पटेकों बोहरों व स्पापी-रियों की भाग से विसाला दण्ड के रूप में कर सिया जाता था। इन करों की किस प्रकार एकत्र किया जाला था इनका हिसाब साता व सर्च का बटबारा क्से होता था यह स्पष्ट कात नहीं है।

बार्षिक मेलों की व्यवस्था—प्रविक कर सेने की प्रवा के कारण ब्रश्नांति फैसने सभी और सं १८८० से १८८५ में राज्य के विरुद्ध कई विद्रोह होने समे। वासिमसिंह को इस मिप्रमता के विषद्ध कर-मक्ति की तीति धपनामी पड़ी। पटेस व पटवारियों को जनता से सदस्यवहार करमे की हिदायत दी गई। इसका मार्थिक स्थिति पर भसर पड़ा। जुवार का भाग वि सं १८३८ में साडे तीन द मण बा। बान अधिक छ। यापर लोगों के पास चरोदने को पैसे नहीं भे। राज्य का कोय मरहठों व समातार मुद्धों के कारण साली हो रहा था। मरहरों को घन देने के लिय ब्यापारियों से ब्याज वर ऋण सेना पढता था। भाषिक स्थिति सुधारने के सिथ जासिमधिह ने पशुर्मी व सामारण स्थापार के मेसे प्रारम्म किये। विशयकर जम्मेवगंग धीर नाता का बुमनायजी का मेसा ब फासरापाटन का मेसा प्रारम्भ किया । इन मेसों में आने वाली वस्तुमों पर कर नहीं निया जाता था। दूर-कूर से स्थपारियों को साने का निमन्त्रण दिया जाता था। ग्रंपने ग्रादिमयों को क्षाक द्वारा सुचना भन्नी चाली थी। यह काम सेठ किंधनदास हस्दिया किया करता था। चम्मेदसिंह का देहान्त-महाराव उम्मदसिंह ५ वर्ष सक राज्य कर<sup>के</sup>

सं० १८१७ के मार्गधीर्य गुक्ता २ शनिकार (ई. स.० १८१६ की २१ नकस्वर) को एकाएक रामदारण हो गय । उस समय मुसाहित जासिमनिह भ्यासा भ्यासरा पाटरण की खायमों में रहता था। महाराज की मृत्यु सुन कर वह तुरात काटा गर्मा भीर नर्नेस टाइ को महाराव के देहान्त की सूचना देत हुए यह पत्र सिसा कि महाराज उम्मद्रतिह धनिवार की शाम तक पूराक्य से स्वस्य थे सुप्रित के याह थीबजनायजी के मन्दिर में गये और छ, बार देण्डबत की । सातवी बार देण्डबन करने के लिय भारते ही उनको मुर्खा मा गई भीर उसी दशा में रात की दो बने उनका देहान्त हो गया। यहाँ उनके जेष्ठ राजकुमार किशोरसिंह को गद्दी पर बैठा कर श्रापको मित्रता के नाते यह सूचना दी है । महाराव उम्मेदसिंह के किशोरसिंह, विष्णुसिंह और पृथ्वीसिंह नाम के ३ पुत्र थे।

महाराव किशोरसिंह दूसरा (वि० स० १८७६-१८८४)

इसका जन्म वि॰ स॰ १८३६ (ई॰ स॰ १७८१) मे
हुम्रा था। गद्दी पर वैठने के समय इसकी म्रवस्था ४०
वर्ष की थी । सम्वत् १८७६ मार्गशीर्ष सुदि १४ को
इसका राज्याशिषेक हुआ। इसके समय मे मुसाहिवम्राला
का पद जालिमसिंह फाला को ही दिया गया था। म्रग्नेजी
सरकार की गुप्त सिंघ के म्रनुसार यह पद फाला वश
का प्रैतृक हो गया था। जालिमसिंह कोटा राज्य का
सर्वेसर्वा था। वृद्धावस्था मे इसकी नजर अति कमजोर हो



सर्वेसर्वा था। वृद्धावस्था मे इसकी नजर अति कमजोर हो गई थी। ग्रत इसने ग्रपने पुत्र कुवर माधोसिंह फाला को मुसाहिब बना दिया था तथा स्वय छावनी मे रहने लगा था। फिर भी बिना उसकी सलाह से कोई निर्ण्य या नीति राज्य निश्चित नहीं करता था। महाराव किशोरसिंहजी जालिमसिंह के प्रभाव से मुक्त होकर स्वय ग्रासक के रूप मे राज्य करना चाहता था। परन्तु जालिमसिंह का समर्थक ग्रप्रेजी सरकार का राजदूत कर्नेल टाड था जो कि कोटा-ग्रग्रेज-सिंघ के अनुसार जालिमसिंह की स्थित बनाए रखना चाहता था।

जालिमसिंह के दो पुत्र थे। एक माघोसिंह और दूसरा श्रोरस पुत्र गोवर्धन दास। या माधोसिंह कुछ गींवला श्रोर राजमद मे छका हुआ था। उसके श्रीर गोवर्घनदास के वीच मे अनवन थी । इससे गोवंधनदास महाराव से जा मिला।

१ कनल टाड की यह सूचना उस समय प्राप्त हुई जब वह मारवाड से मेवाड जा रहा था। उदयपुर कुछ दिन ठहर कर वह कोटा पहुँचा जहाँ गद्दी के लिये युद्ध की सभावना थी। टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृ० १५८५ व फुटनोट मे पत्र का उल्लेख है।

२ राजकुमार के रूप मे किशोरसिंह ध्रिषक उदार प्रवृत्ति का था। ग्रिषिकतर समय इसका एकान्त में वीतने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति ध्रिषक थी। श्रपने कुटुम्ब पर इसे गर्वे था जिसे जागृत करने पर यह जालिमसिंह से लड पढा।

३ २१ मार्च १८१८।

४ गोवर्षनदास तथा पृथ्वीसिंह (महाराव किशोरिमह का छोटा भाई) मे घनिष्टता थी जिसे माघोमिह पसन्द नहीं करता था। एक वार माघोसिंह ने गोवर्षनदास को गिरफ्तार करके हवालात मे भी रखवा दिया था जिमसे दोनो भाइयों की शशुता वढ़ गई। टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १४६४। महाराव का यूसरा भाई विष्णु सिंह हो जानिमसिंह से मिल पुका या भीर सबसे कोटा माई पृथ्वीसिंह महाराव की तरफ रहा। उस समय महाराव में एक समीता पोसिटिकस एसे ट कर्नस टाइ को सिझ मेजा कि अब महमदनामें में यह वर्त है कि महाराव और उसके वशभर उत्तराधिकारी भपने मुरूक के पूरे मामिक होंगे फिर उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों होती है रे इस पत्र ने अम्नि में माहुति का काम किया और विरोध अधिक बढ़ गया। तब कर्नेस टाड भी जासिमिंसि भासा का मित्र मा कोटा धाया"। उसने महाराव को समभाने का प्रयस्त किया तवा गोवर्षनदास व महाराज पृथ्वीसिंह को कोटा स निकास देने की ससाह वी । मगर उन्होंने एक न मानी । बात यहाँ तक बढ़ गई कि गोवर्षनदास ने गुरसे में बाकर सक्षवार की मुठ पर हाथ बाला कि कर्नेस टाइ से खान्ति और भेव द्वारा काम समाप्त करने का सीचा। टाइ के इस स्पवहार की पूछ का सन्देश समका गया। महाराव भीर उनके साथी सो किसे में वृक्ष कर सामना करने की तयारी करने रुगे । कर्नेस टाड को बासिमसिंह के प्रविकार स्<sup>रक्षिष्ठ</sup> करने थे। उसने किल का घेरा अलवा विया। तग आकर महाराव अपने ५०० सावियों सहित बजनाय की मृति लेकर नक्कारा बजाते हुए फौज के बीच में से होकर मिक्क पता गया" । अब इसका पता टाड को संगा तो उसे मय हुआ कि महाराव किसे के बाहर रह कर फिसाद करेगा। उसने जानिमसिंह से समाह की जानिमसिंह ने प्रपनी स्वामी भक्ति का परिचय बेते हुए महाराब को सौटा सेन तथा उसको पुन किसे में रखने की कोशिश की "। सामोसिंह का हब्टिकोन महाराय की ओर मधिक

र महाराज स्वर्धि साला प्रवृत्ति का बा पर स्वरूत माई पूर्व्योविह तथा मोवर्षमस्य सहाराज को व कोटा की बनता का बाजिमस्ति व मावीतिह के निरंकुच परमावारी बाउन से पुढ करना व्यत्ते में। मण प्रवृत्ति महाराज को स्वरूत-कम से बातन करने की प्रवृत्ति में।

<sup>्</sup> २ जास्तज में चंबर्वसार्वहरू की सींज को सान्यता न देने का था को कि सहाराज को सामुस नहीं थी।

१ वानीते के जलर में शिवा "महाराव नाम मान के सावक हैं" कोडा राज्य का नास्त्रिक सासक वातिसर्विद्व है म कि सहाराव" । टांड राजस्वान विकर १ पृ ११६ ।

र 'मह प्रपने स्वामी के वरहाँ की सेवा में रहना पाइता है। यह नामहारा क्षाकर मनवर्ष भवन करना परांच करेवा न कि मासिक के साथ निजीह करके यपना मृह काला करेवा ! वासिकाँवित । दाव पाजस्थान जिल्ला के पृ १९११ ।

भलकता था'। कर्नल टाड घोडे पर सवार होकर उस तरफ चला जिधर महागव गया हुग्रा था। महाराव ने रगवाडी मे श्रपना डेरा स्थापित किया था। विना सूचना दिये कर्नल टाड रगवाडी जा पहुँचा। उस समय महाराव के साथ मलाह-कार के रूप मे गोवर्धनदास भाला तथा महाराज पृथ्वीसिह थे। कर्नल टाड ने यह स्पष्ट किया कि श्रग्रेजी सरकार ग्रापकी इज्जत ग्रीर मतंब का बहुत ख्याल रखती है परन्तु १८१८ ई० को कोटा-श्रग्रेज सन्धि मे जालिमिंसह के प्रति जो शतें हो चुकी हैं वे किसी दशा मे रह् नहीं की जा मकती है। महाराव ग्रीर जालिमिंसह के इस भगडे को सुलह मे परिवर्तित करने मे कर्नल टाड का मुख्य हाथ था। ग्रपने सलाहकारों की राय न होते हुए भी महाराव टाड के साथ पुन किले मे चले गये। जालिमिंसह ने चरण छकर नजर दी और माबोसिह भाला ने तलवार बाँघने की रस्म ग्रदा कर नजर न्यौछावर की । गोधर्नदास को पैन्शन देकर सदा के लिये कोटा से निर्वासित कर उसे देहली भेज दिया ।

यह शान्ति अल्पकालीन ही रही। सम्वत् १६७७ (ई० स॰ १६२०) में राज्य की सेना के कुछ अधिकारियों से मिल कर महाराव ने किले पर पूर्ण ग्रिधकार स्थापित कर लिया । उम वक्त जालिममिंह ने किला घेर कर गोले चलाने आरम्भ किये। महाराव किला छोड़ कर कोटे से विना मवारी और विना नौकरों के पैदल ही अपने भाई पृथ्वीसिंह सहित पोप विद ३ (ता २२ दिसम्बर १८२०) को बून्दी चले गये। वहा रावराजा विष्णु सिंह ने पहिले तो उनका वडा ग्रादर-सत्कार किया परन्तु जालिमसिंह के दवाव व ग्रग्रेजी सरकार की

१ वातचीत के दौरान मे दोनो दल इतने गर्म हो गये कि गोवर्धनदास ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा कि कर्नल टाइ को ही समाप्त कर दिया जाये पर सरदारों ने बीच-बचाव कर शान्ति की । उपरोक्त

२ किशोर्गमह का दूमरी वार राज्याभिषेक हुग्रा। कर्नल टाड की उपस्थिति मे इस प्रकार त्रग्रेजी सरकार ने देशी नरेशो को जब तक शासक स्वीकार करना स्थिगित कर दिया जब तक उनका प्रतिनिधि राज्याभिषेक मे शरीक न हो। यह परम्परा प्रारम्भ हुई। महाराव ने १०१ मोहरे गवर्नर जनरल को नजर की श्रीर गवर्नर जनरल ने एक खिलग्रत भेजा। टाड राज-स्थान, जिल्द ३, पृ० १५६३।

३ उगरोक्त पृ० १५६५।

४ गोवर्घनदास दिल्ली मे रहने लगा। थोडे समय वाद वह भाव्या शादी करने गया श्रोर वहा से वह महाराव को पत्र-व्यवहार करने लगा। एक बार वह पुन श्रपने पिता श्रौर भाई से बदला लेना चाहता था। इस पर जालिमसिंह ने किले पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। महाराव सेफग्रली से सहायता प्राप्त कर किले मे युद्ध की तैयारी करने लगा। टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १५६६, वशभास्कर, चतुर्थ भाग, पृ० ४०२१।

सिम्ब ने कारण महाराव किसीरसिंह को समिक विनों तक शरण न दे सका।
महाराव बूग्दी से देहसी पहुँचा। वहां सम्रेची सरकार के उच्चाधिकारियों से मिछ
कर स्थिति को साफ करवाना चाहा परन्तु बहां पर भी उसे कोई सहारा प्राप्त न हुमा। तब वह मयुरा-वृत्तावन चला गया। महाराव की यह दशा देस कर राजपुताने के कई राजा उससे सहानुमृति रसने सग<sup>9</sup>।

भूदायन में सर्च सं क्षम झाकर महाराय हाडोती की करफ १८०१ ई में रवाना हुमा । हाडोती के बहुत से जागीरवार और हाडा सरदार लगमग तीन हजार हावा राजपूर्तों के साथ महाराव की सहायता के किया उपस्कित हुए थीर में सब सीमें कोट के किस में प्रविष्ट हुए । १६ सितम्बर १८२१ में महाराज ने पोसिटिकस एअन्ट को सुचना दो कि मामा वासिमसिंह का तो मुक्त भरोसा है। बहु भपनी म्रयपुर्यन्त राज्य का काम किया कर परस्तू माधीसिंह से मेरी नहीं बनती है इसकिय उसको सुदा जागीर देवी सावगी और असका पुत्र वापूसान (मदनसिंह) मरे साथ रहेगा । सेना सवा सजाना चादि मरे हाथ में रहेंगे । इस पत्र में लिखी हुई सर्वे कर्नल टाइ ने स्वीकार नहीं की। एक बार पुन किछोरसिंह को धवनों की पूर्ण माठहस में रहने का और माभीसिंह को जानिम सिंह ने कहते के धनुसार चसने का झादेश दिया गया परन्तु महाराव की बी मई शक्ति राजपूताने के शासकों व हाका सरदारों से प्राप्त हो रही थी असक बाधार पर उसने अपनी स्वतंत्र स्थिति वनायै रखने का प्रयास किया। अप्रेमी को यह कम सहन हो सकता था। कर्नस टाड ने अपनी सरकार से की**नें** मंगवाद और जारिमॉंसह की साथ लेकर वह कोटा गया। नदी में बाद मा आते के भारण कामीसिन्य के किमारे कई दिन तक उन्हें वहाँ ठहरना पड़ा। इस वीच में वर्गम टाइ ने महाराव को पून इस बात पर राजी बरने को तबार किया कि जासिमसिंह व माधोसिंह से मराहा नहीं किया जावे। सहाराय का यही उत्तर प्रतिष्ठा जिला जीवन धौर धविकार के बिला मालिक कश्रमाने में नीई महत्य नहीं है। इसलिए मैंने अपने पिता पितामहों को तरह राज्य करना मा मर मिटना ही निद्यम विया है। उन रामम वालिमसिंह ने चाहा कि शरकारी सेना ही महाराव से युद्ध करे और वह स्वयं बुद्ध में प्रविष्ट न हो जिससे कोग मरेश ने विरुद्ध हुरामगारी नरमें का कर्मक तो म मय सन्तिन नर्मम टाइ में इस बात

र टाप जिल्हा व ११६०-६वा

१ जनशोरत मु १२११ जरनोट यह कर निधीर्शनह में निशी श्रामोश बंबमी १८७८ १६ निष्यां १६२२ वर्ष निथा।

<sup>1</sup> शह राजाबान विन्द के न १६ १ I

पर अधिक दबाव डाला कि या तो महाराव के प्रति राज्य-भक्ति ही प्रदिशत हो सकती है या ग्रपने ग्रिधिकार ही सुरिक्षत रखे जा सकते हैं। जालिमिसह ने श्रपने ग्रिधिकारों को सुरिक्षत बनाए रखना ज्यादा उि्चत समभा ग्रीर महाराव के विरुद्ध के लिये तैयार हो गया।

महाराव के पास ७-८ हजार सेना ग्रामीण-हाडा-राजपूतो की थी पर उनके पास तोपखाने की कमी थी। उधर दीवान जालिमसिंह भाला के पास उसकी म्राठ पल्टनें, चौदह रिसाले, ग्रीर ३२ तोपे थी। इसके अलावा जालिमसिंह की सहायता के लिये दाहिनी तरफ श्रग्रेजों की श्रोर से एम मिलन की अध्यक्षता में २ पल्टनें, ६ रिसाले ग्रीर एक बडा तोपखाना था। नदी के उस पार महाराव की फोज थी । अग्रेजी फोज ग्रागे वढी चली गई। इस फोज ग्रीर महाराव की फोज के बीच सिर्फ २०० गज का फासला रह गया। उस समय भी आगे बढ कर कर्नल टाड ने महाराव को सुलह कर लेने के लिये समभाया परन्तु महाराव युद्ध करना श्रधिक पसद करते थे। टाड ने पौन घटे की मोहलत दी। यह समय व्यतीत होने पर युद्ध आरम्भ हुआ। । श्रग्नेंजी तोपे श्राग उगलने लगी । महाराव के हाडो ने भी अपनी वश परम्परागत बहादुरी व रगा-कौशल का परिचय देना श्रारम्भ किया। महाराव के साथियो ने हमला करके तोपखाने को छीनना चाहा श्रीर कई राजपूत तोपो के मुह तक पहुँच कर मारे गये। यदि उस समय श्रग्नेजी रिसाले का घावा उन पर न होता तो वे श्रवश्य फोजदार जालिमसिंह फाला को नीचा दिखा देते। परन्तु उनके भाग्य मे पराजय लिखी थी। सैकडो वीर हाडा खेत रहे। महाराव जल्दी से नदी उतर कर ५ कोस दूर जा ठहरे। श्रग्रेजी फोज ने पीछा किया भ्रौर रिसाले का पुन हमला भ्रारम्भ हुम्रा। इस बार भ्रग्नेजी सेनापित को विक्वास हो गया कि महाराव की फोज भाग जावेगी परन्तु राजपूत लोग लोहे की लाट की तरह मैदान में डटे रहे व दुश्मनों को पास ग्राने दिया और फिर एक एक कर उन पर टूट पडे। इस द्वन्द युद्ध मे कोयला के जागीरदार राजिसह ग्रौर गेंता के कुवर बलभद्रिमह व सलावतिमह तथा उसके चाचा दया-नाथ, हरीगढ के चन्द्रावत ग्रमरसिंह और उसके छोटे भाई दुर्जनसाल ग्रादि ने जिस वीरता का प्रदर्शन किया उससे भ्रग्नेजी फीज के पैर उखड़ने लगे। ठाकूर राजिंसह ने लेफ्टीनेंट क्लार्क और कुवर बलभद्रसिंह ने लेफ्टीनेंट रीड का काम तमाम कर दिया । उनका बडा श्रफसर लेफ्टीनेट कर्नल जेरिज युद्ध-क्षेत्र मे घायल

१ उपरोक्त पृ० १६०२-३, डा॰ शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, जिल्द तीन, पृ० ५७१ ५८२।

महाराव रामसिंह (बुसरा) (वि० २० १८८४-११२२)

इसका जन्म वि स० १८६४ (ई स० १८७८) में हुमा था। यह महाराव किशारिसह में लघु भाता महारावा पृष्योसिह का पुत्र था। विशोरिसह ने कोई पुत्र नहीं होने क कारण प्रपने बाद रामसिह को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसका राज्यामियेक स० १८८४ (ई. स० १८२७) में हुवा था। इसका शासन प्रारम्भ में शांतिय ग्रम्य राज्यों

से निजता का काल था। सं १८८८ (ई. स. १८३१) में अपने मुसाहिक शहित अवसेर आर्थ विनियम वटिंग स मिले । उस समय इसको भवर इनायत हुआ। माश्रीसिह अपनी पिछली करतृतों के प्रायदिचल के स्प में इसे हर प्रकार से प्रसन्त रखते का प्रयास करता था, परन्तु स. १८६० (ई० स. १८६३) में मुसाहिक साला माथीसिह का देहान्त हो गया। स्वयनों के साण

यापत में युक्त कर रहे थे) मित्रवा बताये रखना संयोजों की बहती हुई बहित को कोटा के पक्ष की सोर बनाना सकी स्पिक्त का काम हो सकता है। वह एक बोस्प रेनापित वचा साहती विपाही ना। युक्त कोन में मन्यति के का काम हो सकता है। वह एक बोस्प रेनापित वचा साहती विपाही ना। युक्त कोन में मन्यति के स्वाप्त कर कर सहस्रा मा सामानी हैं पोने उनके हुए सुक्त को निवाह को भी वह ठकरा सकता ना। सम्मानी हंगों वेचकी हुए नीति का विकार का। यपने पुत्र कोनेन्स्या को बिद्धे कि वह सामानी हुए को प्रतास का सामानी हुए को स्वाप्त के सामानी सम्मान कर सामानी सम्मान कर सामानी सम्मान कर सामान के सामान कर सामान कर सामान कर सामान के सामान कर सामान के सामान के सामान कर सामान के सामान कर सामान के सामान कर सामान के सामान के सामान कर सामान कर सामान कर सामान के सामान कर सामान

क है एक उन्न कीट का प्रशासन था। उनने रैंकिक-पुकार मुनि-प्रवंध राजकीत की प्रशासी कर प्यवस्था धावृक्ति सने-प्यवस्था में मिनती दुननी है, परनु वस तुम में मह पृक्षा कर्नाप्रव न हो सने । क्योंकि यह वरस्ताएं नम्म में धाने की थी। कन-स्वास वासिम्पित या प्रदेश नहीं का। वह तिने हन सावनी वारा घरनी प्रदेश कर प्रवंध कराय धोर प्रशासमा विकास करना बाहुता वा। वही प्रवृत्त राजकारी वा जिसने राजकार है हार घरें में के निय सोन दिये। धोरे में में नी जाकी स्वित सम्बृत कराने का सरक प्रवर्शन दिया।

ह साके बाग में प्रवस बार पंचन शरवार के पानरें जनरत ने राजरवान व देशी रिवाशनों के सामते के मुनाबता की । पानरें में बहु जन नरेंगों में नित्त कर पंचनी शासा के प्रति क्याचार हुने योर पानेजी हारा हुने सामतीब्द मानित बनाए गाने से मानद वा शासा जन दिया। नत् रेट्स में अस्तानान जन्मा कोटा पाने। इन प्रकार पानजों के पायसी की पित्तन प्रमा शासन हुने जिनने सानित चीर निजना बनी गई। ही हुई गुष्त सिव (मार्च १८२१) के ग्रनुसार मुसाहिब पद पर माधोसिंह का पुत्र मदनसिंह नियुक्त किया गया । प्रारम्भ में तो दोनो युवक शासनकर्ताओं में बनी रही परन्तु धीरे २ दोनों की शत्रुता इतनी बढ़ गई कि कोटा का विभाजन करना पड़ा ।

मदनसिंह जब किले मे प्रवेश करता तो महाराव की तरह तोपें दगवाता था। यह इज्जत शक्ति का प्रदर्शन समभी जाती थी। ऐसी ही कई हरकतो से महाराव ग्रीर उसमे गहरी ग्रनबन हो गई। कोटा की प्रजा भाला मदनसिंह मुसाहिब आला को नहीं चाहती थी। ग्राम विद्रोह होने का भय हो गया। ऐसी श्रवस्था में ग्रग्नेजी सरकार ने मध्यस्थता द्वारा प्रधान मंत्री व शासक के बीच समभौता करा दिया जिससे मदनसिंह भाला को कोटा की पैतृक मुसाहिबी से त्याग पत्र देना पडा। उसके स्थान पर उसे कोटा राज्य की एक तिहाई ग्रामदनी का भाग दिया गया। इस प्रदेश में १७ परगने थे श्रीर वार्षिक ग्रामदनी १२ लाख रु. थी । ग्रग्नेजी सरकार ने मदनसिंह भाला से एक प्रथम सन्धि करली जिसके ग्रनुसार इस माग (जिसका नाम भालावाड रखा गया) का स्वतंत्र शासक मदनसिंह भाला को स्वीकार कर लिया गया । कोटा की खिराज में से ६० हजार रु. सालाना घटा कर भालावाड की तरफ जोडे गये। एक नयी सरकारी

१ मदनसिंह भाला की कई श्रन्य हरकतो को महाराव पसन्द नही करते थे। मदनसिंह स्वभाव से ही उदण्ड, श्रसहनशील, शीघ्रगामी और स्वतंत्र प्रकृति का था। रामिसह की साज्ञाओं का वह पालन नहीं करने लगा। गढ़ में उसका जन्म-दिवस घूमघाम से मनाया जाता था। राजाज्ञाच्यो पर नरेशों की तरह उसका नाम भी लिखा जाने लगा, श्रप्रेजी राज्य की पूर्ण शक्ति भाला के पीछे होने पर महाराव सिर्फ नाम मात्र के शासक थे। श्रत महाराव उससे श्रधिक नाराज हो गये। मदनसिंह ने श्रप्रेजों से कोटा कान्टीनजेन्ट का निर्माण-कीण कीष से कर दिया। यह भी श्रमवन का एक कारण था।

२ उन परगनो मे चौमहला व बाहवाद के परगने क्ताला जालिमिन ने कोटा राज्य मे मिलाए थे। इनकी ग्रामदनी पाच लाख ही थी। परन्तु मदनिसह ने १७ परगने लिए व १२ लाख के स्थान पर १७ लाख की ग्राय के परगने लिये। चेचट, सकेत, ग्रावर, हग, गगराह, क्तालरापाटन, रीधवा, बकानी, बाहलनपुर, कीटहा, माजन सरहा, रटलाई, मनोहर-पाना, फूलवहादे, चाचोरोनी, गुजारी, छीपावहोद, शाहवाद। हा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास २, पृ० ५६६।

३ इस राज्य की निर्मारा तिथि वैसाख शुक्ला ३, सम्वत् १८६४ (सन् १८३७) की है। इसके नरेशो को राजरासा की उपाधि से विभूषित किया जगता है जो कि भाला जालिमसिंह को महारासा उदयपुर श्री ग्ररिसिंह ने उसके प्रति की गई सेवाग्रों के वदले दी थी। मालावाड को छावनी या वृजनगर भी कहा जाता है।

--

होकर गिर पड़ा । विजय महाराव को सेहरा बाँघ रही भी। इस स्थित का साभ उटा कर महाराव काटा गुप्त रूप संकीट जाना चाहताथा। बढ्णक मक्का के नत की बोट सकर निकल गया परन्तु इस तरह रख-दोत्र से भाग जाने म ग्रंपने कुस को कसक रूगने का लयास कर महाराव का छोटा माई पृथ्वीमिई सौट पढ़ा । उसने राजगढ क जागीरदार इंबसिंह ग्रांदि २५ राजपुत वीरों के साथ दसरी तरफ से दिवान जासिमसिंह पर ग्राक्रमण कर दिया। इस मन्द कानिमगिह के पास ३०० मिपारी थ । २४ वीरों के मुद्र कौशस से जासिमगिह की मेना में बहुबढ़ाहुट तो फल गई परस्तु वे कहा तक सबते । उनके सामी मारे गर्म । देवसिंह पायस हुमा । महाराव पृथ्वीसिंह भी भागस होकर घोड़े से गिर पद्मा। उसकी पीठ म एक रिसालदार के हाम का वर्धा सगा। वह एक जीत में बार में पड़ा मिमा । टाइ उसनी पासकी में सिटा कर अपने डर ठक साया और वड़ी हिफाजन ने साथ इसाब करना शुरू विया परन्यू वह दूसरे दिन ही गर गया. मरत नमय भी उन योग राजपुत ने हिम्मत न हारी । उसकी तसवार तथा भंपूर्व तो कोई से मया या परस्तू मरा दश कठमारत और दूसरा अवर जो वह पहने हुए या वे सब ऐजेंट को दते हुए वहा कि "मरा पूत्र ग्रापने भरोसे हैं"। करार" टाट ने नम यद्भ में प्रवृत्तित हाड़ा राजपुतों भी बीरता का सवर्णनीय शब्दों में उस्मेस िया है। यह चमामान यद राजधानी कोटा से प्रमीन उत्तर वर्ष वाजमग न तट पर गांव मांगराम म नि सं+ १८७१ चादिवन सृत्रि र सोमबार (ई.ग. १८२१ १ धनपूरर) को हुमा या। इसमें कित्रय फोजदार जानिनसिंह माना को ही मिमी ।

विर महाराय विद्योशित हिनी तरह रागशेत के निवल बर पावती नहीं को पार कर राजा में होत हुए गांवा के दिकात निष्युर वराष्ट्र की सर्व चला गया। बरों से नावड़ारा (समाइ) गया। बरों उसने कोटा राज्य को भनवार भोतापन्नों के नाम पर वर्षण कर दिया। यहा वास्तर है हि पूसने जातार के निया यह तक प्रवास में स्वीचन नाया। वेश मां में प्रवास कर में दिवा लगा है। विजय के बाद करा हार य जानियित में विरोधी पत्र मांसी के प्रतास के स्वास में स्वास करा हार य जानियित में विरोधी पत्र मांसी

<sup>्</sup>रक्ष पुरक्ष । २ व बारा टीट चाथम व्योतिहरू शाजव राक्ष्ये भाशा समा शाबातिक तिर व बत्तर मार्थाय विश्व या तरी भाषा शो मां जितना व भी शंदी अस्त श्या । बार रावे को राध्य हुने नशी व

इ. सका कर अपूर्व साथ वृ ४१ - ४१ ३०

गई श्रीर उन्हे पुन उनकी जागीरें दे दी गई । हाडो ने इसे स्वोकार किया श्रीर वे अपनी २ जागीरो मे चले गये। महाराव किञोरसिंह ग्रीर जालिमसिंह भाला के बीच मे समभीता कराने का कार्य उदयपुर के महाराणा भीमसिंह न किया था । यह समभीता २२ नवम्बर १८२१ मे हुगा । इस सम कीते के अनुसार महाराव का खास खर्च महाराएगा उदयपूर के वरावर कर दिया गया श्रीर महाराव के निजी कामो मे दिवान श्रौर दिवान के रियामती कामो मे महाराव का हस्तक्षेप नही करने का समभौता हुआ? । महाराव कर्नल टाड के साथ पोप विद ६ ता॰ ३१ दिसम्बर को वापस कोटा ग्राया<sup>3</sup> । इसके २ वर्ष वाद वि० स० १८८० जष्ठ सुदि ८ (ई॰ म० १८२४ ता० १५ जून) को ८५ वर्ष की आयु मे मुसाहिव जालिमसिह का स्वर्गवास हुन्ना न्नीर उसका पुत्र माघोसिह फाला राज्य का दीवान व फीजदार बना। यह प्रपने पिता के काल मे ही कोटा राज्य का सब प्रकार का प्रवध करताथा परन्तु महाराव से जो पिछली नाराजगी हुई उम विषय मे जालिमसिंह ने माघोसिंह को वहूत भिड़िकया दी श्रीर कहा कि यह सब उपद्रव तेरी खराव आदतो के कारण हुन्ना है। इसी शर्म से माधीमिह ने अपनी त्रायुभर महाराव को हर प्रकार से प्रसन्न रखा<sup>४</sup> । वि०**स० १**८२४ ग्रापाढ सुदि ८ (ई० स० १८२८ ता २२ अगस्त) को महाराव किगोरसिंह भी परलोक सिधारे। उसके कोई पुत्र नही था। श्रसली हकदार उसका छोटा भाई अणता का महाराज विष्णुसिंह था पर महाराव ने अपने तीसरे भाई महाराज पृथ्वीसिंह के पुत्र रामसिंह को युवराज बनाया, ग्रत रामसिंह ही उत्तराधिकारी हुग्रा। इसका एक यह भी कारण या कि विष्णासिंह ने फोजदार जालिमसिंह भाला का पक्ष लिया था ।

१ भीमसिंह किशोरसिंह की वहन से शादी कर चुका था, अत ऐसी श्रवस्था में मध्यस्थ वनना पड़ा।

२ टाड जिल्द ३, पृ० १६०६।

३ महाराव इस विश्वास पर कोटा पुन लौटा कि उसके प्रति विश्वामघात न हो ग्रीर श्रयेजी सरकार इस बात की जिम्मेदारी ल।

४ डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ५८० ।

५ जालिमसिंह का चरित्र —

१८ वी शताब्दी के श्रन्तिम चरण धौर १६ वी शताब्दी के प्रथम चरण मे राजपूताने के प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप मे जालिमिंगह काला हमारे समक्ष उपस्थित होता है। उसने श्रपनी योजता, नीतिज्ञता, वीरता श्रौर क्षमता के वल पर ही यह उच्च पद प्राप्त किया। वह उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था। कोटा के महारावों के प्रति भक्त होते हुए भी वह श्रपनी स्थिति मजबूत बनाये रखना चाहता था। एक ही वार होत्कर श्रौर श्रग्रेजों में (जो

महाराव रामसिह (बुसरा) (वि० न० १८८४-१६२२)

नमा जग्म वि सं० १०६५ (६० सं० १०७६) में हमा था। यह महाराव विचारितह वे लयु भाता महाराव पृश्तीमह वा पुत्र था। विचारितह वे कोई पुत्र नहीं होने ह कारण पदने बार रामितह वा उत्तराधिकारी भीति विचार राववा रामामितव सं० १८०५ (६ सं० १८२७) महुदा था। इसका सासन माररूम में सानित क्या गार्जी ग निवना वा वान था। सं १८०८ (६० म् १८३१)

में भाने मुगाहिय गहिन अजमर लाड विमियम बेटिंग से मिले । उस समय हमने मुगाहिय हाहिन अजमर लाड विमियम बेटिंग से मिले । उस समय हमने मिले में हर प्रवार में प्रमाद स्थान हमाने मिले में हर प्रवार में प्रमाद स्थान हमाने हमाने स्थान हमाने से हमने हमाने हमा

की हुई गुप्त सिव (मार्च १८२१) के अनुसार मुसाहिव पद पर माधोसिह का पुत्र मदनिसह नियुक्त किया गया। प्रारम्भ में तो दोनो युवक शासनकर्ताओं में वनी रही परन्तु धीरे २ दोनों की शत्रुता इतनी वढ गई कि कोटा का विभाजन करना पड़ा।

मदनसिंह जब किले मे प्रवेश करता तो महाराव की तरह तोपें दगवाता था। यह इज्जत शक्ति का प्रदर्शन समभी जाती थी। ऐसी ही कई हरकतो से भ महाराव श्रोर उसमे गहरी अनवन हो गई। कोटा की प्रजा भाला मदनसिंह मुसाहिव आला को नही चाहती थी। श्राम विद्रोह होने का भय हो गया। ऐसी अवस्था मे अग्रेजी सरकार ने मध्यस्थता द्वारा प्रधान मन्नी व शासक के बीच समभौता करा दिया जिससे मदनसिंह भाला को कोटा की पैतृक मुसाहिवी से त्याग पत्र देना पडा। उसके स्थान पर उसे कोटा राज्य की एक तिहाई आम-दनी का भाग दिया गया। इस प्रदेश में १७ परगने थे और वार्षिक आमदनी १२ लाख रु. थी रे । अग्रेजी सरकार ने मदनसिंह भाला से एक प्रथम सन्धि करली जिसके अनुसार इस भाग (जिसका नाम भालावाड रखा गया) का स्वतंत्र शासक मदनसिंह भाला को स्वीकार कर लिया गया । कोटा की खिराज मे से ५० हजार रु. सालाना घटा कर भालावाड की तरफ जोडे गये। एक नयी सरकारी

१ मदनसिंह फाला की कई अन्य हरकतों को महाराव पसन्द नहीं करते थे। मदनसिंह स्वभाव से ही उदण्ड, ग्रसहनशील, शीघ्रगामों और स्वतंत्र प्रकृति का था। रामसिंह की श्राज्ञाश्रों का वह पालन नहीं करने लगा। गढ में उसका जन्म-दिवस बूमघाम से मनाया जाता था। राजाज्ञाथ्रों पर नरेशों की तरह उसका नाम भी लिखा जाने लगा, अग्रेजी राज्य की पूर्ण शक्ति फाला के पीछे होने पर महाराव सिर्फ नाम मात्र के शासक थे। श्रत महाराव उससे श्रिषक नाराज हो गये। मदनसिंह ने श्रमें जों से कोटा कान्टीनजेन्ट का निर्माण-कीए कीप से कर दिया। यह भी भ्रनवन का एक कारण था।

२ उन परगनो में चौमहला व शाहवाद के परगने भाला जालिमसिंह ने कोटा राज्य में मिलाए थे। इनकी ग्रामदनी पाच लाख ही थी। परन्तु मदनसिंह ने १७ परगने लिए व १२ लाख के स्थान पर १७ लाख की ग्राय के परगने लिये। चेचट, सकेत, ग्रावर, हग, गगराड, भालरापाटन, शेंघवा, बफानी, बाहलनपुर, कोटडा, भाजन, सरडा, रटलाई, मनोहर-पाना, फूलवडादे, चाचोरोनी, गुजारी, छीपाबडोद, शाहवाद। डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास २, पृ० ५६६।

३ इस राज्य की निर्माण तिथि वैसाख शुक्ला ३, सम्वत् १८६४ (सन् १८३७) की है। इसके नरेशो को राजराणा की उपाधि से विमूषित किया जाता है जो कि माला जालिमसिंह को महाराणा उदयपुर श्री श्रिरिसिंह ने उसके प्रति की गई मेवाग्रो के बदले दी थी। मालावाड को छावनी या वृजनगर भी कहा जाता है।

११ फौब

फीब कोटा के सिमे तयार की गई। उसका सर्च ३ ठास र वार्षिक कोटा से सिमा बाना तम हुआ। महाराज रामसिंह ने जब इसका कवा विरोध किया तो स० १६०० (ई स १८४३) में यह रकम घटा कर २ लाख रू. करवी गई। यह सेना कोटा कान्टिन्बेंट कहमाती थी भीर इसका मुक्य स्थाम खावनी कोटा से एक मीस इरी पर रामक्षकपुरा नामक गाँव में रखा गया।

सम्बत १६१४ (सम् १८१७ को मई १०) को उत्तरी भारत में प्रयुक्त के विक्रम मारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उस समय नीमच में भार तीय सितकों के विद्रोह का भय था। तब मधाइ कोटा और बदी राज्यों की सेनायें वहां पर धन्नची धरकार की सहायता के निये पहुँची। हाडोडी का पोसिटिकस एकन्ट मेजर ब्रिटन भी कोटा से सेना लेकर नीमच पहुँचा। शीमच ने विश्लोहियों को दर्ज कर तीन सप्ताह बाद १२ घनटुकर १८५७ को कोटा कौटा। भपना कटम्ब मीमन के अंग्रेजों के मरीसे झोड कर महाराव से मिसने भागा। १३ बक्टबर को ब्रिटन की महाराज से मजाकात हुई जिसमें कोटा विब्रोही सामंतीं व व्यक्तियों को दण्ड देने (मस्य दण्ड या निवासित) का धावेश महाराव की दिया गया । अब सामतों को यह शासम हुआ हो वे धीर उनके सिपाही धंग्रेजी सत्ता के बिद्रोही होकर रेजिबेन्सी हॉस्पीटल पर हमला कर बठे। सर्जन सेबनर धीर डाम्ट सविक मार काले गए। फिर रैजिबली पर हमला बार मेजर ब्रिटन बौर उसने दो पूर्वों को वो उसके साथ ये तसवार के पाट उतार दिये गय"। राजनीय सेना के नायक जयदवास और महराजकों ने जिहोहियों से मिस कर महाराव रामसिंह को भी क्षेत्र कर सिया । कोटा महाराव ने ऐसी स्थिति में गुप्त क्प स पन भेज कर करोसी राज्य से सहायता प्राप्त की । करोसी की सेना

पि पहुँच कर विद्रोही छेना से महाराव को मुक्त कराया । किया महस्त व ग्रामें १ विस्तृत विवरता के किसे वेगी—कोरेस्ट किस्त्री ग्रांक वी श्रोबयन स्मृतिनी जिस्स व पृ १११ ११६ ।

र हुन्छ क्या से महाराष्ट्रा दारिता भेज कर निजनीश्वर कानों से तहायता मैंक्काता वा। एक परिता जनस्यान के हान पह गया जितने बतके मेनकों का हुए। हाम किया। वर्ष ताहुचें में कियेय कर प्रतरीह नैद्या चीरना साहि ताहुचें ने हुन्त गरा से महाराखा के पार चीनक जैनने पुन्त निये जो सकता १५ तक पहुँच नवें ने। परित्री मरनार को सहाजता के निये गरीने निर्दे नये। यह नाये गांक्रियन दीमाने की गीरा गया।

र करीनी के महाराजा मरनिष्धु समिति के मनधी वं। समित् से पुत्र सव सात को बाडी करीनी राजहुमारी हे हुई बी। यह सम्बन्ध इन समय नाम में सामा। नयस्य १९ मैनिक महाराजा ने भन्ने वं। इनके भागक स्थुट नामुक्तानती बीर सित्तरसन्त्री शहर ग्रौर नदी के घाट पुन महाराव के ग्रिघकार मे ग्रा गए'। इसी बीच में नसीराबाद की ग्रग्नेजी छावनी से ग्रग्नेजी सेना लेकर राबर्ट ता० २२ मार्च १८५८ को कोटा पहुँचा। करौली ग्रौर ग्रग्नेजी सेना ने मिल कर कोटा विद्रोहियों के विरुद्ध २६ मार्च से गोलाबारी शुरू करदी। विद्रोही कोटा छोड कर भाग गए। उनकी ५० तोपें छीन ली गईं । महाराव के राज्य मे पूरा ग्रिघकार ग्रौर शान्ति स्थापित कर ग्रग्नेजी सेना वापिस नसीराबाद चली गई।

ग्रग्रेज सरकार ने यद्यपि महाराव रामिसह को निर्दोष समभा<sup>3</sup>। परन्तु उन्होने विद्रोह को मिटाने श्रौर सरकारी श्रफसरो को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की थी इसलिये सरकार ने ग्रप्रसन्न होकर महाराव की सलामी के लिये १७ तोपों के स्थान पर घटा कर १३ तोपें करदी । सम्वत् १६२३ में ग्रन्य नरेशों की तरह इसे भी गोद लेने की सनद ग्रग्रेजी मरकार द्वारा प्राप्त हुई। इसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले ही कोटा का राज्य-प्रबंध बिगड चला था और मनमानी करने वाले मेमियों की कार्यवाहियों से राज्य पर २७ लाख रुपयों का कर्ज बढ़ गया था।

३८ वर्ष राज्य करके ६४ वर्ष की म्रायु मे सम्वत् १६२३ चैत्र सुदि ११ (ई॰ स॰ १८६६, २७ मार्च) को महाराव रामसिंह का स्वर्गवास हुम्रा । इसकी एक शादी उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंह की बहिन से हुई थी । ऐसे समय मे महाराणा ने इससे यह शर्त लिखवाई थी कि उदयपुरी रानी से उत्पन्न

१ कहा जाता है, महाराव ने विद्रोहियों से सुलह करनी चाही। कुछ दिनों के लिये श्रह्मकालीन शान्ति रही। इस शान्ति की सुलह कराने का श्रेय मथुरेशजी के मन्दिर के पुसाई कन्हैयालाल को दिया जाता है।

२ विद्रोहियो के नेता मोहम्मदखा, अम्बरखा, गुलमुहम्मदखा युद्ध मे मारे गये। पकडे हुये कैदियो के सिर कटना दिये गये और नदीशेख भ्रादि को तोप से उडा दिया गया।

३ सन् १८५७ मे अग्रेज सरकार का कीटा नरेश के नाम एक खरीता आया जिसमे गदर की शान्ति के लिये उनको बधाई दी गई। डा० शर्मा, कीटा राज्य का इतिहास . पृ० ६२६ ।

४ विद्रोह के बाद कोटा राज्य मे परिगाम —

(1) विद्रोही नेता मेहरावखा श्रीर लाला जयदयाल पकडे गये तथा उन्हें ऐजन्टी वगले के पास फासी दी गई। (11) रामसिंह को मेजर वर्टन की विद्रोहियों द्वारा हत्या की न रकवाने के कारण उसकी मलामी की तोपें १७ से १३ करदी। (111) मेजर वर्टन का स्मारक राजकीय कोप से वनवाया गया। (111) शहर का व्यापार नष्ट हो गया, राज्य को प्रायिक क्षति पहुँची। चौरियों व डकैतियों का राज्य कायम हो गया। (111) शहर पर महाराव का प्रभाव हो गया, पर मृदूर गावों में विद्रोहियों का ही कई वर्ष तक हुक्म बना रहा। उपरोक्त प्० ६२६-६३०।

पुत्र ही बाहे वह छोटा हो राज्याधिकारी हागा उदयपुर की राजकुमारी की प्रतिष्ठा सब रानियों से बढ़ कर रहे उत्यपुर की रोबकुमारी को ४० ०००) रु सासाना भामदनी की जागीर मलग मिले तथा उदयपुर की राजकुमारी की दयोड़ी या मोहरे में कोई अपराधी शरण लवे वह सजा से बचाया जावे। य शर्ते महाराणा ने एकरट गवर्गरजनरल राजपूताना के पास स्वीकृति के लिए भवी सकिन उक्त साहब ने प्रथम दार्त के स्थि।य सब दार्ती की मजूर करके कहा कि यह पहसी दार्त महाराचा धमरसिंह द्वितीय तथा जगतसिंह द्वितीय के समय में तय हुई यो । उसका पस मण्या नहीं निकसा क्योंकि किसी दूसरी रानी से उत्पन्न हुमा ज्येष्ठ पुत्र हो तो भी वह राज्य से विचित्र रहे तो मगड़ की समावना होती है। इंगमें राजपूतों में पहल भी कुट पड़ गई थी भीर मरहतों की दाकि यह कर राज पूराता को विनास की भीर ल गयी । अग्रजी सरकार एसे ऋगड़ों की जड़ कायम करना नहीं बाहता थी। यतः यह वार्ते यस्वीकृत की गई। महाराव दायुगास (वि॰ स॰ ११२३ ११४६)

रामसिंह की मृत्यु के पश्चात उसका गोद निया हुया पुत्र भीमसिंह गद्दो पर बैठा। बि० सं• १६-३ चैत्र सुदि १ (ई स॰ १८६६)। यात्र म इगका नाम बदन कर शत्राम रत दिवा गया । इसकी समामी की तोपें पंत्रजी शरकार ने पून १७ कर थीं। पहुसे हो इसन राज्य का मुप्रक्रम किया परन्तु बाद में कुसगढ़ भीर मिररापान के कारण द्यागन कार्य म उटामीनका सान संगा । परिवास

स्वरूप शासन का प्रयाप विगट गया । सुट-मार और रिश्यत का यात्रार गर्म ही गया। यात्रियां भीर मीत्रागरीं को बटी कठिनाइयों का सामना करना पहना था। हर जगह हर बहाने में बच्च न बच्च म, गुग से निया जाता था। अनासठी में ग्यान गहीं हाता गारे । परम परमी से हटा दियं गय । जिसने मंत्ररामा निया उमें पुनः

सका का को न्याप की नाम नहें तो दाव काना त्याच ना ।

रं बहाराका कदणांगद्र दिनीय की वर्टित की बारी राधितद्व से हुई। बस सबय सर हुमा कि ब ब्यु ने रहाशभी में ही बलाब हुमा कुत शाव ही कर करेंबा। कीशा में तार दुर्वनग्राम आबाह के धवरतिह के देश बरद्वार की वर्श बरह क शिया है है बरावार के बा मा अब्दु मोद्य बद्दनि दिनीय की बुच्यु के बाद (र मु १७४३) बहेरत पुत्र दिव रेतिय बार दरापूरी मारे के पुत्र बाधारित के बीच गारी के रिश्व मुक्त हुआ जि से बाजा में में बार है का बदेश हा बता । शब्दा दालकों में म तथी शाला में बादर पानी शबसीति व बारीयम का नगर संगक्त ।

पटेली दी गई'। कोटा राज्य भ्राधिक सकट से गुजर रहा था। अग्रेजी सरकार का खिराज, फीज खर्च, सन् १८५७ के विद्रोह को दवाने का खर्च, उससे अस्त- व्यस्त आयकर, भालावाड का निर्माण। ग्रंत श्रामदनी के क्षेत्र की कमो आदि स्थितियों ने कोटा की ग्राधिक दुर्दशा को और भग्नंकर बना दिया था। राज्य का कर्जा बढ गया जो ६० लाख नक पहुँच गया । ग्रंथिंग मनुष्यों के हाथ में शासन का उत्तरदायित्व होने से प्रजा पर ग्रत्याचार होने लगे। राज्य के परगने ठेके पर दिये जाते थे। ग्रग्रेजी सरकार ने वार-वार शत्रुशाल को शासन-प्रवध ठीक करने के लिये समभाया परन्तु उसने प्रभावशाली व्यक्तियों से मुक्ति नहीं पाई। ग्रन्त में शत्रुशाल ने अग्रेजी सरकार को एक सुयोग्य प्रवन्धकर्ता को कोटा भेजने की प्रार्थना की। ग्रग्रेजी सरकार ने मुसाहिव के पद पर नवाव फैज- भ्रलीखा को नियुक्त किया।

नवाव फैजग्रलीखा प्रवन्धक के रूप मे प्रक्टूबर १८७४ (सम्वत १६३०) के आसोज मे कोटा आया<sup>3</sup>। नवाव ने आय-वृद्धि की ग्रोर सर्वप्रथम ध्यान दिया। खजाने मे उस समय ६३२२७ रु. ही जमा थे और कर्जा ६० लाख रुपये का था। ऊपर से दुर्भिक्ष, भारी कर से किसान तग ग्रा चुके थे। राज के नौकरों को तनस्वाह कई मास से नहीं मिली थी। खर्च का कोई हिसाब नहीं था। नवाब साहिव ने ग्राज्ञा दी कि स्वीकृत चालू खर्च के सिवाय जिलेदार और कुछ खर्च न करें ग्रीर यदि ऐसा हुग्रा तो वसूली उसी कर्मचारी से ही की जायेगी। वाद में चालू खर्च की भी स्वीकृति लेनी पढ़ने लगी। प्रति मास कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था की गई। वकाया लगान की किश्तों को वसूल किया गया ग्रीर व्याज सहित राजकीं पे जमा करने की ग्राज्ञा दी गई। कर-सग्रह का कार्य जिलेदार को सुपूर्व कर दिया गया। भिन्न २ विभागों से वसूली करने का काम हटा दिया गया। नजराना के एक लाख रुपये जो वकाया

१ नजराना प्रशा० प्रति वीघे के हिसाब से लिया जाता था। डा॰ शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, ६४०।

२ सम्वत १६०३ (सन १८४६) के ध्रासपास राज्य की यह स्थिति थी। शत्रुशाल के समय राज्य की भ्राय २१ लाख रुपये थी जिसमे १४ लाख लगभग तोपखाना, मामलात धीर कर्ज की किस्तों तथा काज में खर्च होता था। उपरोक्त, पृ० ६५४-५५।

३ मदनसिंह भाला जब कोटा का मुसाहिव न रहा तो महाराव रामसिंह ने पाडे गोपाल को मुमाहिव का पद दिया पर वह मफलतापूर्वक कार्य न कर मका । शत्रु बाल ने गर्ऐा बालाल बीजा को मुमाहिव पद दिया । आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य बीजा से न हो सका धत नवाव फेजग्रली बुलाया गया । यह पहले जयपुर का एक मन्त्री रह चुका था । अग्रेजी सरकार ने इसे ६ तोपों की सलामी दी तथा इस पर चवर हलता था।

ये मूमि-कर ने कई वर्षों न जो य याको य, राज्य नमी-कमी सकावी चएल देवा या वे भी बापिस न याथ वे टम्कीबराड क वर्गारकराड कर ता पूर्णवया साकी थे। जिलवारों को इन बनाया रुपयों को तीझ तथा सकती से प्राप्त कर हिसाब पेश करने भी प्राप्ता दो गई। एक सकाया महत्रमा समग स्थापित किया गया। सरकारी बचत के मिसे टल्ला की कबहुनों नोक्की और सोसे की सामसभी शीधी राज्य-काय में बमा करती शुरू की। गुप्त हरकारे जो राज्य के किये सूचना इक्ट्री करते य जुब रिक्वय सते और प्राप्तक बमा बैठ य गई सामा निकाद दो गई कि सोग करती हुन सते। न हरकारे पूस सें। प्राप्तका

नवाब ने बुद्ध प्रत्य महस्वपूर्ण सुधार कर कोटा राज्य की स्थिति में प्रगति करनी बाही। सम्बन् १९६० में बाकबाने का प्रवस्थ किया गया। होल पर बाक महसूक किया बाता वा को एक प्राप्त होला था। सरकारी व कामिगत बाक की निश्न २ क्ष्मदस्था की गई। प्रत्येक किसे को गर्बाटियर बनाया गया। । मुकारत प्रथा को व्यवस्थित कर दिया गया। । बारिक कर तीम किस्तों में विधा बाना था। विसा प्रवच में भी सुवार किया गया। किटा राज्य द निजामतों में बीया बाना था। श्रिक निजामत पर एक नाविम होता था विश्वकी प्राप्तवी द व थी। प्रत्येक निजामत पर एक नाविम होता था विश्वकी प्राप्तवी द व थी। प्रत्येक निजामत पर तो हरी थीं। तहसीलदार को १०० व ग्राप्तिक वेदन विधा बाता था। इसके असाबा सर्च पर नियम्बम करने के सिये प्रत्यक विभाग का बजट तथार किया गया। वि स्ट १९६१ में सब्देक का कहा करों है रहूम आरी किये गये जहाँ संप्रेयों हिन्दी व प्रत्यक्ष प्रद्वा वाता थीं। विश्वा पर हुए स्वर्ण प्रत्यक्ष का का किये एक काम कर्मवारी नियत विभाग गया। एक वा मार्या हम्प्रत्ये के स्वर्ण स्वर्ण देश्व पर काम करने को साम प्रत्या की स्वर्ण स

र शरकारी कार्य के मिथे आबा करण वालों के देशिक वर्ष का द्विशाल रक्षणे नार्यों कष्यशी थी। यह देशिक वर्ष जिशके यहां कर्मचारी कार्या मा देशा था। कर्मचारी नहीं वरणा वार्य भी कारा वार्य रेसे भी नगर । यह देशे दश क्ष्यहरी से क्या होते के लिए किं देशी शामका करते थे।

२ गुप्त इरकार प्रका मुखाद्वित कालिमधिइ ने स्वापित की वी ।

क शह पक्षेटियर क्षित्रं बनवाहना तक ही प्राव्यक्ति ये-नीन के हवी पुरुष बाल-कर्ण कुए, बावसी वनके पकाल बेती की भूमि प्रतियद मानियर आदि पर बहु बीबना शहत वहीं हो सकी।

४ सम्मापिकाओं सीर मध्यापकों का बेठन १ के मासिक होया दा ।

प्रशासनी कोटा सन्द्रका इतिहास पु १९६।

इमारत विभाग स्थापित किया गया। उर्दू भाषा राज्य की भाषा वनाई गई। जालिमसिंह के भूमि-प्रवन्ध मे भी सुधार किये गये। पुन जमीन की पैमाइश हुई तथा लगान नियत किया गया। इस कार्य के लिये सम्वत् १६३१ मे २४०० र बजट मे रखे गये थे ।

नवाव फैंजग्रलीखा दो वर्ष तक ही कार्य कर सका। महाराव से उसकी बनती नही थी । श्रत स० १६३३ (सन् १८७६ की १ दिसम्बर) को इस्तोफा देकर नवाब चला गया । श्रग्नेजी सरकार ने शासन भार स्थानीय राजनैतिक ऐजेन्ट को सौंप दिया। नबाब ने सम्वत् १६३१ मे ३ सदस्यो की एक कौसिल का निर्माण किया था<sup>3</sup>। यह न्याय सम्बन्धी कार्य की देखरेख भी करती थी। एजेन्ट को एक सलाहकार समिति के रूप मे इसका विकास हुआ। यह कौसिल सम्वत् १६५३ तक कार्यं करती रही। एजेन्ट कर्नल बेन्ती के तत्वावधान मे कौंसिल ने कोटा राज्य के शासन में सुघार करने की कोशिश की। इस कौंसिल ने कोटा को ऋण-मुक्त कराया। नवाव फैजग्रली के समय ६० लाख रुपये ऋण मे थे। परन्तु बोहरो से ऋण की विगत मागी गई तो ४७ लाख रु. ही निकले<sup>४</sup>। इस कौंसिल ने श्रपने अन्तिम समय मे बर्खास्त होने से पहले राज-कोष मे १७ लाख रु बचाया था। यह सब बचत जनहित कार्य के कामो मे खर्च करने के बाद बची थी। नबाब ने जालिमसिंह के भूमि-प्रवन्ध मे सुधार करने का प्रयास किया पर ग्रपने सुधारो को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के पहले ही वह इस्तीका देकर चला गया। इस पर कौन्सिल ने वह कार्य पूरा किया। कौन्सिल में कर्नल पोलिट ने यह कार्य मुन्शी दुर्गाप्रसाद को सौंपा जिसने सम्वत् १६३३ मे कार्य प्रारम्भ किया और सम्वत् १६४३ को कार्य समाप्त किया। प्रत्येक बीघे

१ उपरोक्त पृ॰ ६७०।

२ महाराव नवाब की नियुक्ति से पसन्द नहीं था क्योंकि श्रग्नेजी सरकार ने इस मुसा-हिव धाला को जो सम्मान व पद दे रखे थे वे महाराव को श्रच्छे नहीं लगते थे। कहा जाता है कि प्रथम दिन के मिलन से ही महाराव नवाव से श्रलग रहने लगा श्रोर गढ में उसके प्रवेश करने पर उसकी सलामी में तोपें नहीं दगवाई थी। श्रग्नेजों के दवाव में श्राकर महाराव ने इस प्रबन्धक को स्वीकार किया था परन्तु जब नवाब ने सम्वत १६३३ में फालावाड के राजरागा पृथ्वीसिंह की मृत्यु पर कोटा में फालावाड मिलाने का प्रयास किया तो रावराजा उससे पूर्ण श्रमसन्न हो गया।

३ प्रथम तीन सदस्य पलायथ के श्राप श्री ग्रमर्रासह, राजगढ़ के श्राप श्री कृष्णासिंह श्रीर प० श्री रामदयालजी। डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, पृ० ६७२।

४ कुछ इतिहासकारो का मत है कि ऋगातो ६० लाख रु ही था पर बोहरो को चुकाने के लिये ह या १० ग्राना रुपये मे से ही पैसे दिये गये।

2 2

ष भूमि-कर के कई वर्षों के जो ये बाकी ये राज्य कमी-कभी तकावी ऋस देता था में भी वाष्ट्रित साम थे टम्कीवराड व अभीरवराड कर तो पूर्णतमा वानी थे । जिसदारों को इन बकाया स्पर्यों को शीध तथा सस्ती से प्राप्त कर हिसाब पेस करने की साजा दो गई। एक बकाया महत्तमा सलग स्थापित किमा गया। सरकारी अञ्चल के लिये टप्पण की कचहरी के लोकवी और सीमें की मामदनी सीघी राज्य-कोए में भ्रमा करनी शक की। गुप्त हरकारे भी राज्य के किय सूचना इनही करत थ कुत्र रिश्वत अते और मातक जमा बैठे थे यह माज्ञा निकास दी गई कि सोग इन्हें भूस न दें। न इरकारे पूस लें। मन्यमा कठोर दण्ड दिया जायगा<sup>व</sup> ।

नवाब ने कुछ ग्रम्य महरवपूर्ण सुभार कर कोटा राज्य की स्थिति में प्रगिति करनी बाही । सम्बत् ११३० में डाकबाने का प्रवस्य किया गया । तील पर डाक महसूस लिया जाता था जो एक ग्राग सोसा था। मरकारी व कामिगत बाक की भिन्न २ स्पवस्थाकी गई। प्रत्यक जिलेको नाजटियर बनामा गर्मा । मुकाटा प्रमाको व्यवस्थित कर नियागया। वाधिक कर तीन किस्तों में विया जाना था। जिसा प्रवास में भी सुधार किया गया। कोटा राज्य व निजामतों में बीटा गमा । प्रत्येक निजामत पर एक शाजिम होता या जिसकी भागदनी 🕳 र मी । प्रध्येन निजामत में दो तहसीमें होती थी। तहसीमवार को ३० र मासिक वतन दिया जाता था । इसके असावा सर्च पर नियमण करन के सिमे प्रत्यक विभाग का वजट तयार किया गया। वि स० १९३१ में लड़के व सड़कियों के स्कूत कारी निय गय जहाँ ध्रमेत्री हिन्दो व फारसी पढ़ाई जाती थी भा दिस्ता पर कुस सच ३७६० र होता धार । पहुंसा सुध्यवस्थित धरवतास कोटा में सम्बत् १६३० में लोशा गया धीर नगर सफाई के प्रयन्य ने सिये एक असग नमचारी तियत किया गया। राजधानी म सङ्कों का निर्माण प्रारम्म हुन्ना। खहा सङ्क

१ सरकारी नार्व के लिये बाबा करन बालों के दैनिक खर्च का द्विसान रुगने वासी क्ष्यहरी थी। यह वैनिक वर्ष जिसके यहां कमवारी जाना वा हैता था। कर्मवारी वहां नामा याने भी जाता और पैने भी कता। यह पैसे इस क्षत्रहरी से जाता होते के जिसे कि गैरी पानश्ती नहते थे।

२ पुप्त इरकार प्रका मुनाहिक जानिवनिह नै स्थापित थी भी ।

१ वह प्रजिट्यर निर्दे जननगना तक ही प्रापारित बे-शांव के हवी | बूरप आन-बच्चे बुए, बावडी पन्ते भवान निती भी मूनि मानिया, महित्रय गाडि वर बहु बीजना सक्त नहीं ही सकी।

४ यच्यापिताची चीर यच्यावती ना बेतन १ क मानिक होना बा । प्रशासनी कीरा शासका इतिहाल व ६६६३

के नियम बनाये। अग्रेजी सरकार का सिक्का जारी होने के बाद कोटा की टकसाल बन्द करदी गई। शिक्षा की उन्नति के लिये सम्वत् १६५० मे शिक्षा का बजट २० हजार तक बढ़ गया और प्रत्येक व्यापारिक केन्द्र पर एक-एक स्कूल खोला गया। अजमेर के मेयो कालेज मे एक छात्रालय कोटा राज्य की श्रोर से निर्मित हुग्रा और कालेज को आधिक सहायता दी गई। प्रजा की सेहत के लिये तहसीलों मे ग्रस्पताल खोले गये।

इस प्रकार कौन्सिल की सरक्षता में कोटा राज्य ने उन्नति की। महाराव हात्र बाल ने अपना राज्य-प्रबन्ध अग्रेजी सत्ता पर छोड़ कर ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत किया। इसके कोई सन्तान नहीं थी। वह सदा बीमार रहता था। अत अपने जीवन-काल में ही उसने अपना कोई पुत्र नहीं होने के कारण, कोटडा के जागीरदार महाराज छगनिसह के दूसरे पुत्र उदयसिंह को अपना उत्तराधि-कारी बनाया। इसकी मृत्यु ज्येष्ठ सुदि १३, सम्वत् १६४६ (ई॰ सन् १८८६ ता॰ ११ जून) को हुई ।

महाराव उम्मेदसिंह (वि॰ स॰ १६४६-१६६७)

महाराव शत्रुशाल के कोई सन्तान न होने से कोटडे के जागीरदार का पुत्र भीमसिंह गोद लिया गया । राज्याभिषेक के समय इसका नाम बदल कर उम्मेदिसह रखा गया। इसका जन्म स०१६३० भादवा सुदि १३ शुक्रवार (सन् १८७३ ता० ५ सितम्बर) को हुआ। राज्याभिषेक १६ वर्ष की ध्रायु मे ही जेष्ठ सुदि १३ स



१ उपरोक्त, पृ० ६७६-६१६।

२ कहते हैं इसको मारने के लिये कुछ कामियों ने जहर दे दिया था। इस सम्बन्ध मे घाय माय घोसा श्रीर वैद्य रामचन्द्र गिरफ्तार कर लिये गये। वैद्यराज की मृत्यु तो जेल मे ही हो गई। परन्तु इस सम्बन्ध मे कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं।

रे कुछ इतिहासकार इनका भ्रादि नाम उदयसिंह भी कहते हैं किशोरसिंह विशनसिंह (भ्रन्ता के जागीरदार, दक्षिण मे पिता के साथ न जाने कारण गद्दी मे विचत)

चैनसिंह (पाचवां पौत्र, विशनखेडी का जागीरदार)

छगनिमह (कोटहे का जागीरदार)

उद्यसिंह या भीमसिंह या उम्मेदिसह

PE

का नाप सब स्थान पर एक सा बर दिया। धकड़ों प्रकार की डोरियां समाप्त करके केवल ११ प्रकार की रहने दीं जिनका नाप १३० फिट ५ इप से १४६ फिट महाच तक रक्षाै। इससे राज्य के १ वर्ष में ४ माल र खर्च हुये। भौर १ साम्र द की वार्षिक वृद्धि हुई। इसके झलावा कुपकों को कम स्थान पर ष्पये राज्य द्वारा देने तथा बोज देने की प्रयाभी जारी की गई। सिंवाई के सिये नहरों का निर्माण किया गया । पार्वती नहर श्रकलेरा का सागर, राममइ की नहर मादि निर्मित हुई जिसमें सवस्तु १९५२ से साढ़े ११ हजार बीमे मूर्मि की सिचाई होने सगी ।

कौसिस द्वारा न्याय क्षत्र में भी सुधार किये गये। सम्बद् १९३८ में भौरतों को कोड़े संगाने बन्द किय गये । पूरुपों के कोड़े लगाने से पहले उनका डावटरी मुधायमा किया आला । कैदियों को राज्य की छोर से सुराक मिलने सगी । अन्य सुधारों में चगाठ विभाग में सुधार किया गया। राज्य के अन्दर एक स्वान से वूसरे स्थान पर माल से जाने पर को महसूस सिया जाता था वह सम्बद् १८३४ में बन्द कर विमा गया। सम्बत् १९४० में जगास विमाग भीर मार्स विमान पुषक कर दिये गय । सम्बद्ध १९३३ में कौन्सिल ने जगन के ठके देने के नियम बनाए और सम्बत् १९१३ में इसकी आय १ हजार के ऊपर हो गई। कोटा में अफीम की खेती को कम कर दिया गया। पहने से सम्बद् १६४ में २१% कम की गईं। कोटा राज्य में समक बसाने का कार्य अब भारत-सरकार ने से सिया तब मुझावचा प्रति वर्षे १६ हजार ६ दिया जाने छगा।

सम्बत् १६६७ में सेनाका पुत प्रबन्ध किया गमा। सेनाका सर्वधार साक्ष व से क्यर किया जाने लगा। नगर पुलिस व जिसा पुलिस में सुभार करमे के सिये सम्पूर्ण राज्य के तीन विभाग किये गये भीर प्रत्येक डिकीवन में एक उपाध्यक्ष पुलिस नियुक्त किया । कानेवार को मानगुजारी नसून करते व बहुकार्यं जनसे असग निन्मा गया। कई सन्य प्रकार के नियम बनाय समा अमीम स्रोडने बेचने व गिरबी रक्तने के नियम वर्गे। साम विभाग में नमें तरीके का प्रवत्य किया गया। सञ्चल के नीचे वो उपाध्यक्ष रक्ष गये। एक कोटा में भीर दूसरा सेरगढ़ में बगन भास से भ्रमम किया गया परम्यु पुनः सामिक कर दिया गया । पशु-बाई बने । खेवों का सगान सकद दिया जाने समा । सम्बद् १९४७ में कीन्सिम ने राज्य-कमचारियों की पैन्सन

१ प्रेष्ठे द्वाची वाला बच्चोबस्त भी कहते वजीति यह सम्पोबस्त मुल्यी देवीयकाद ने हाणी वर बैठ कर किया या। बा खर्मा कोटा राज्य का प्रतिद्वास साथ २, पृ ६७७।

र प्रपरीकत पू ६७व-६७६।

रघुनाथदास माल विभाग का अध्यक्ष था। धीरे-घीरे अपनी योग्यता के कारण कौसल की सहायता प्राप्त की श्रीर सं० १६५३ में इसे कोटा राज्य का दीवान वनाया। इस पद पर यह सम्वत् १६८० तक रहा जबिक इसका देहात हो गया। २७ वर्ष तक यह राज्य का दीवान रहां। मुन्शी शिवप्रनाप महाराव का प्राइवेट सेक्रेटरी था। वाद में इसे शिक्षा विभाग का ग्रध्यक्ष बनाया गया। राज्य-शासन में दीवान इसकी सलाह लिया करता था। दीवान रचुनाथ का देहावसान ही जाने के वाद दीवान पद पर पलायथे के ठाकुर ओकारसिंह को नियुक्त किया गया। ग्राप श्रीकारसिंह ने भी कोटा राज्य में गढ़ कमेंटी के सदस्य के रूप में प्रारम्भ कर घीरे-घीरे माल विभाग के जपाध्यक्ष, गिराही महकमा (पुलिम विभाग) के अफसर व श्राइ जी. के रूप में कार्य करने के वाद सेनाध्यक्ष ग्रीर फिर दीवान का पद प्राप्त किया। यह पद ६ जनवरी १६४२ तक सभाला। महकमा खास का अन्य सदस्य राय बहादुर प० विशम्भर भी था। यह सर रघुनाथ का पुत्र था। परन्तु स० १६६२ में इसने अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र दे दिया। उसके स्थान पर स० १६३६ में सरदार कान्हचन्द की नियुक्ति हुई।

महाराव उम्मेदिसह ने पड़ौसी राज्यों से मित्रता की नीति ग्रपनानी प्रारम्भ की। बून्दी के हाडा शासकों से ग्रनबन सन् १७०८ से चली ग्रा रही थी। इस वैमनज्य को दूर करने का प्रयास महाराव ने किया। स० १६८० (मन् १६२३) में वृन्दी के नरेश बीमार पड़े। स्वास्थ्य-लाभ पूछने के लिये महाराव उम्मेदिसह बून्दी गया। वर्षों की वैमनज्यता का ग्रत हो गया ग्रीर पुन हाडाओं में मेलजोल व भाईचारा स्थापित हो गया। इसी प्रकार कोटा-जयपुर में भी वैमनज्य था? । इस अनवन को दूर करने के लिये कोटा नरेश ने वैवाहिक सबध स्थापित किये। जयपुर के प्रसिद्ध ठिकाने ईशि रदा के ठाकुर की बहिन से इसने विवाह कर लिया। जयपुर के राजा मार्निसह ईशरदा ठाकुर के कनिज्य पुत्र थें । कोटा

१ जाजव का युद्ध भार्च १७०८, श्रीरंगजेब की मृत्यु के वाद उसके वहे शाहजादा युवराज मुभज्जम श्रीर दक्षिण का सूवेदार शाहजादा श्राजम दिल्नी पर श्रीवकार के लिये लहे जिसमें मुग्रज्जम का पक्ष वून्दी वालों ने तथा श्राजम का पक्ष कोटा वाले हाडाभों ने लिया। जिसमे मुग्रज्जम की जीत हुई। वून्दी के राव बुद्धिसह श्रर्थात मुग्रज्जम से कोटा प्राप्त करने का फरमान ले लिया।

२ सन् १७६१ के मरवाडा के युद्ध में कोटा से जयपुर हार गया। तब से दोनो राज्यों में भनवन वढती रही।

३ महाराव के ३ विवाह हुए। पहला विवाह उदयपुर महाराणा फतहसिंह की पुत्री नन्दकुवर के साथ सन् १८६२ में हुआ। परन्तु वह प्रसव-वेदना से १८६५ में मर गई। दूसरा विवाह कच्छ के महाराव की पुत्री से हुआ जिसकी सन् १९२३ में मृत्यु हो गई तीसरी शादी ईशरदा ठिकाणा के ठाकुर की बहिन से किया। इसके एक पुत्र भीमसिंह है।

...

परस्तुनाबासिग होने के कारण राज्य-कार्यकौतिसक्ष के हाय में रहा। राजकाव के समिकार हसे विस्तर रहेश्य को पोप सुद्धि २ सूचवार (ई॰ सन् १०६२ का २१ दिसम्बर) को दिसंगयें । सौर स्तर १९५३ में कौत्सिक की समाप्ति कर कोटा राज्य के सासन का प्रत्यक्ष उक्तरनायित्व इसने अपने उत्पर स सिमा।

इसकी शिक्षा सभी कामेज धजमर में हई थी।

द्यासन कार्य प्रारम्भ करते समय इसने बन-कस्यास की प्रवस पोपया की ।
पूर्म शासन प्राप्ति के दिवस कोस्तवेट इस्टीटम् ट की स्थापना की जो कि एक
सार्वजनिक पुस्तकालम सम-बूद के मैदान के क्य में स्थापित हुमा । कालोवर
में सावश-कार्य से प्रस्ता देशकर समय २ पर आग्रेजो सरकार इसे प्रपत्ती प्रविध्यों
से सुधीमित कर इसका सम्बी सरकार की सेवाओं का आग्रद करता रही
सं १६२७ (ई सन् १८०) में इसे के सी एस आई की पवसी दो गई ।
भून १८० का भी सी माई ह में सी र बनवरी १६१८ को भी में ई की स्वक्य प्रदिश्य में साथ से यह से देशकी
रेवीमेंट का भागरेरी मेवर नियुक्त किया और सन् १९१४ में सावरेरी सेप्टीनेंट
कर्नम बनाया । शिक्षा के क्षत्र में समय २ पर दान-दिक्षसा देने की प्रया कोटा
में महाराव सम्पत्तिक्ष ने यूक की । काली दिवस विधालम की स्थापना के समय
सतन मदनमाहन मामनोपनी को डेड साख द दिया । सन् १९२० में काली विस्व
विधालम ने महाराव सम्पत्तिक कम्मेव सिंह की एम एस श्री की त्यामियी ।

महाराव उम्मेदितह का सासन-काल सुवार घोर प्रगति का खासन-काल या। यह सम्य रियासतों से मिश्रता प्रमागव तथा सहयोग की नीति का समुखरव करता था। वनता के सुख घोर उसति के मार्ग की वापार्यों को दूर करने की गीति हसने घरनाई थी। इसके शासन-वार्यों में मुक्य समाहकार चौत सर रमुनायदास सी एस मीई घोर मुखी विवस्ताय थ। कोस्सित के कार्य-काम में

१ इत समय इसे चैना कोर्ट रिवाइ पुष्य विभाग भीर महस्रों के प्रवंश का सधिकार दिवा गया।

२ यह संस्था कोटा निवासियों की भाषा में बादवर है। १ नवस्वर १०६६ में धन वैतिक प्रतिनिधि वर रावर्ट कोस्तवेट महाराव को पूर्ण झावन कार बीचने को धाया। प्रतकी स्मृति में यह गंक्वा स्वाधित की।

६ नाइट नमाण्डर स्टार पाश्व इण्डिना ।

४ वनरत कमान्द्रर बाख इन्द्रियन इम्पायर १

<sup>- ----</sup>

रघुनाथदास माल विभाग का अध्यक्ष था। घोरे-घोरे अपनी योग्यता के कारण कौसल की सहायता प्राप्त की श्रोर सं० १६५३ मे इसे कोटा राज्य का दीवान वनाया। इस पद पर यह सम्वत् १६८० नक रहा जविक इसका देहात हो गया। २७ वर्ष तक यह राज्य का दोवान रहां। मुन्जी शिवप्रताप महाराव का प्राइवेट सेकंटरी था। वाद मे इसे शिक्षा विभाग का ग्रध्यक्ष वनाया गया। राज्य-शासन मे दीवान इसकी सलाह लिया करता था। दोवान रचुनाथ का देहावसान हो जाने के वाद दीवान पद पर पलायथे के ठाकुर ओकारसिंह को नियुक्त किया गया। श्राप श्रोंकारसिंह ने भी कोटा राज्य मे गढ कमेटी के सदस्य के रूप मे प्रारम्भ कर घीरे-घीरे माल विभाग के जपाध्यक्ष, गिराही महकमा (पुलिम विभाग) के अफसर व श्राइ जी. के रूप मे कार्य करने के बाद सेनाध्यक्ष श्रीर फिर दीवान का पद प्राप्त किया। यह पद ६ जनवरी १६४२ तक सभाला। महकमा खास का अन्य सदस्य राय वहादुर प० विशम्भर भी था। यह सर रघुनाथ का पुत्र था। परन्तु स० १६६२ मे इसने अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र दे दिया। उसके स्थान पर स० १६३६ मे सरदार कान्हचन्द की नियुक्ति हुई।

महाराव उम्मेदिसह ने पडौसी राज्यों से मित्रता की नीति ग्रपनानी प्रारम्भ की। वून्दी के हाडा शासकों से ग्रनबन सन् १७०८ से चली ग्रा रही थी । इस वैमनष्य को दूर करने का प्रयास महाराव ने किया। स० १६८० (सन् १६२३) में वृन्दी के नरेश वीमार पड़े। म्वास्थ्य-लाभ पूछने के लिये महाराव उम्मेदिसह वून्दी गया। वर्षों की वैमनष्यता का ग्रत हो गया ग्रीर पुन हाडाओं में मेलजोल व भाईचारा स्थापित हो गया। इसी प्रकार कोटा-जयपुर में भी वैमनष्य था । इस अनबन को दूर करने के लिये कोटा नरेश ने वैवाहिक सबध स्थापित किये। जयपुर के प्रसिद्ध ठिकाने ईश्वरदा के ठाकुर की बहिन से इसने विवाह कर लिया। जयपुर के राजा मानसिंह ईश्वरदा ठाकुर के कनिष्ट पुत्र थे । कोटा

१ जाजव का युद्ध भार्च १७०८, श्रीरगजेब की मृत्यु के बाद उसके वहे शाहजादा युवराज मुश्रज्जम श्रीर दक्षिए। का सूबेदार शाहजादा श्राजम दिल्ली पर श्रिष्ठकार के लिये लहे जिसमे मुश्रज्जम का पक्ष बून्दी वालों ने तथा श्राजम का पक्ष कोटा वाले हाडाश्रों ने लिया। जिसमे मुग्रज्जम की जीत हुई। बून्दी के राव बुद्धिन श्रथित मुग्रज्जम से कोटा प्राप्त करने का फरमान ले लिया।

२ मन् १७६१ के मरवाडा के युद्ध में कोटा से जयपुर हार गया। तब से दोनो राज्यों में धनवन बढ़ती रही।

३ महाराव के ३ विवाह हुए। पहला विवाह उदयपुर महाराएा। फतहसिंह की पुत्री नन्दकुवर के साथ सन् १८६२ में हुआ। परन्तु वह प्रसव-वेदना से १८६५ में मर गई। दूसरा विवाह कच्छ के महाराव की पुत्री से हुआ जिसकी सन् १६२३ में मृत्यु हो गई तीसरी शादी ईशरदा ठिकाणा के ठाकुर की वहिन से किया। इसके एक पुत्र भीमसिंह है।

राज्य से ग्रलग भालाबाड राज्य की स्थापना हुई। भाला मदनसिंह की स (ईo सन् १८३७) में मालावाइ का राज्य दिया गया। स॰ १९४३ (ईo सन् १८१६) में महासाबाड़ के तत्वालीन राजराखा बालिमसिंह का सासन प्रवंध बुरा होने के कारण उसे गद्दी से उतार दिया भीर उसके कोई पूत्र म होने के कारण ये वो १७ परगने थे उनमें से १४ परगने सन् १८१९ में कोटा राज्य को दे दिये गये। में परगने कोटा में मिस जाने से भारतों व हाड़ों में धनबन होगई। परन्तु १६२४ में महाराव उम्मेदसिंह ने महाराख रामा मालावाड़ से मिनता करली और मासावाह का गरेश जम्मेदसिंह से मिसन कोटा ग्रामा ।

मग्रेमी सरकार के प्रति महाराव कोटा ने सहयोग व राजमक्ति का प्रदर्शन किया। छाई कर्मन ६ नवस्वर ११०२ को कोटा झाया और महाराव का ४ दिन तक मेहमान यहां। इसी तरह लाई मिटन १९२५ में कोटा आया धीर मार्च १६२६ को मार्ड रीडिंग ने कोटा-यात्रा की । सब वायसरायों ने कोटा राज्य की शासन प्रगति की प्रशसा की। कोटा में हाड़ोती एचेन्सी का प्रमुख कैन्द्र करीब १० वर्ष स १८७४ से १९७९ तक रहा। महारानी विकटोरिया की हीरक वयस्ती कोटा में स १८६६ में वृमवाम से मनाई गई। सन् १६०१ में महारामी विकटोरिया मधी तो राज्य में खोक की खुट्टियें की गई व द १ तीर्पे चमाई गई। एडवर्ड सप्तम की गृहोत्त्वीती के उपसक्त्य में महाराव को स्वर्ण पदक दिया गया । सः १३११ में कार्जप्यस ने धिल्मी में मान दरबार किया। महाराव वहाँ उपस्थित या। उसे कंसी एस छाई की पदमी से विमृतित किया गया। महाराव ने सम्बाट को कोटे बामे का निम त्रमा मेंबा। सम्बाट तो म आया परस्तु साम्राज्ञी मेरी २४ दिसम्बर १८११ को कीटा माई। महाराव ने भग्ने को पुर्दों में हमेशा सहायता दी। सं १८११ में अफीका में भग्ने व बोधरों से युद्ध सिक्र गया । कोटा राज्य ने ध्रग्नेजों को धार्विक व रसव की सहायता दी । प्रथम महायुद्ध १६१४ से १६१६ तक यूरोप में हुआ। भारत में भग्नेशी सरकार ने देशी राज्यों से सहायता नाही । कोटा नरेश ने मप्रेस १८१७ में अंग्रेजी सरकार को युद्ध में ५ शास और राजमहिसाओं ने १ साझ रु दिने। कोटा की जगता से जब इकट्टा करने के सिये एक समिति बनाई गई जिनसे र साबाद इक्टाकिया। अन्य प्रकार के फण्ड कोसे गये। सारतीय रिलीफ कण्ड

१ डा बर्माकोटा सल्यका इतिहास द्वितीय पु ७१६।

२ सह प्रविक्त विजीय सोमार का मुक्त था। (१०६१ के १६ २) कवकि द्रावनाल का भी मारेस के सोमार राज्य मंग्रेजों ने विजय कर वसिस्त्री सम्ब्रीस में मिला लिये। वसी मुक् में महारमा बांबी स्वयंत्रेयक दन कर बावजों की सेवा सूथ्या इरते थे।

वायुयान फण्ड आदि, रेडकास ग्रादि मे भी घन दिया गया। कोटा से करीव १५ लाख का घन गया। युद्ध-समाप्ति के बाद राष्ट्र सघ १६१६ ई० मे निर्माण हुआ। जन-कत्याण के लिये इस सघ ने नशे की वस्तुग्रो का उत्पादन रोकना चाहा। कोटा मे भी अफीम का उत्पादन कम किया गया। १६१६ के भारतीय सविधान के कानून (चेन्सफोर्ड माटेग्यू सुधार) के अनुसार नरेन्द्र मण्डल की स्थापना हुई। महाराव इस मण्डल का सदस्य बना। १६३५ के सधीय विधान में कोटा राज्य के सिम्मिलित होने की स्वीकृति महाराव ने देदी। दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ मे महाराव ने प्रथम महायुद्ध की तरह ग्रग्नेजो को भरपूर सहायता दी।

महाराव उम्मेदिसह के शासन-काल में कई सुघार हुए। भूमि-प्रवध आधुनिक ढग से सुव्यवस्थित किया गया। राजकीय लगान निश्चित किया गया।
भूमि की उपज ग्रीर पीवत के श्रनुसार साढे छ (६।।) रु बीघा से लेकर ६ श्राने
तक नियत की गई। सेर के बाट नये जारी किये गये। पडत जमीन उपजाऊ
कराई गई। यह बन्दोवस्त का कार्य १६०० मे प्रारम्भ हुग्रा और १६१६ मे
समाप्त हुग्रा। मि॰ वटलर ने यह कार्य किया। राजकीय ग्राय मे ३ लाख रु.
की वृद्धि हुई । इस प्रकार हर १०वें साल वन्दोवस्त की प्रथा शुरू की। तीसरे
बन्दोवस्त मे जमीदारी जमीन का भी वन्दोवस्त किया गया। कृषि मे सुधार किये
गये। कृषको को तकाबी दी जाने लगी। नये प्रकार के बीज दिये गये श्रीर
वैज्ञानिक ढग से खेती करने को प्रोत्साहन दिया गया। पटेलो को भारत के
भिन्न २ कोनो में होने वाली कृषि-प्रदर्शनिया देखने मेजा गया। वहाँ से राज्य
के लिये नये कृषि यत्र खरीदे गये। कोटा में समय २ पर ग्रकाल पडते थे।
सम्वत १६५६ में, १६६१ में, १६७५ में भयकर श्रकाल पडे। राज्य ने दुर्भिक्ष
सहायता के लिये कमेटी निर्मित की। श्रन्न को निकासी पर मारी कर लगा
दिया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में महाराव उम्मेदिसह के समय काफी उन्नति हुई। सम्वत् १६५० में राज्य भर मे १८ पाठशालाए थी। ग्रीर १०८५ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे व ३४ ग्रध्यापक थे ग्रीर ८ हजार ७ सी १० (८७१०) रु शिक्षा पर खर्च

१ डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास द्वितीय, पृ० ७४६-७४७।

२ १६०४ में भूमि कर की छाय २२ लाख १६ हजार १ सौ ४४ रु. थी। १६०६ मे २४ लाख ३७ हजार ४ सौ ६४ हो गई छौर इसमे खर्च ३ लाख ४६ हजार ३ सौ ४६ हुआ। विषयोगी जमीन १६०४ मे १८६२०२७ बीघा थी। १६२० में २४३०८४६ बीघा होगई डा० शर्मा कोटा गज्य का इतिहास द्वितीय, पृ० ७५६-६०।

राबपूताने का इतिहास

बाद में इसमें जदयपुर के १० भग्नस १९४० को शामिल हो जाने पर जवयपुर के महाराजा भोषालिंदि राज्यभूक बनाये गये और कौटा महाराज भीमलिंह जप-राज्यभूक बने। जब बृहत राजस्थान ३० मार्थ १९४९ को बना' तो कयपुर के खासक मानलिंह राज्यभूक बने और महाराज भीमलिंद जप राज्यभूक बने। यह पद उन्होंने ३१ धवट्कर १९५६ सक समाला। बाद में १ नवस्कर १९४६

से राजप्रमुख प्रया समाप्त करदी गई।

महाराव मीमसिंह शिक्षा प्रेमी रहे हैं। राजस्थान विद्यविद्यालय के इति
हास विभाग की पेयर की स्थापना के सिय घन देकर राजस्थान के इतिहास व सोज के लिये विद्याचित्रों को उत्साहित किया है।

कोटा राज्य का मुगलों से सबघ

. .

समर्राष्ट्र के पुत्र जेलांतह ने कोट्या भीम से सकेमगढ़ के युद्ध में कोटा सीत कर हाड़ाओं का राज्य वहाँ स्थापित किया। यद्यपि कोटा पृथक राज्य केन्द्र हो गया या परस्तु कोटे के शासक बुत्ती गरेस की सभीनता में रहा करते थे। है १४४६ में कोटे पर मालना के केसरती भीर बोकरता पान तिकती का स्विकार हो गया। राव मुनंत हाड़ा ने कासे कोटा समृश्दर में सीत सिया और सपने पुत्र भीम के सुपूर्व कर निया । विचार प्रार्थन ने यक्तवर के साथ रमबस्बोर समर्थन करने की संबि १४६६ हैं में की तो सम्भय है कि कोटा

१३ वीं शताब्दी के घन्तिम अपरण १२७४ ई० में बृम्दी के सासक राव

१ इसमें बीडानेट, बयपुर, बयसमोर व बोबपुर की श्वितकों भी बाधिस हो वहें। २ हुनी साम्य का इतिहास मृत्यी राज्य का मुपलों से सम्बन्ध। राज्य का फरमान ग्रकबर से प्राप्त कर कोटा का कानूनी ग्रधिकार स्थापित किया हो। स० १६३६ (१५७६ ई०) के गेपरनाथ के शिलालेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोटा मे राजकुमार भोज का राज्य स्वतन्त्र रूप से था। जब भोज बून्दी की गद्दी पर बैठा तो उसका पुत्र हृदयनारायण कोटे का राजा बना ग्रीर उसने शाही फरमान प्राप्त किया।

(क) मुगल राजनीति की देन—'कोटा'—कोटा की स्वनन्त्र राज्य के रूप में स्थापना मुगल सम्राटो की देन कहा गया है। शाहजादा खुर्रम के विद्रोह के कारण बादबाह जहाँगीर की स्थिति अत्यन्त कोचनीय होने लगी थी। उस समय वून्दी के राव रतन ने जहाँगीर की सहायता की । इस सेवा से प्रसन्न होकर जहाँगीर ने कोटा राज्य का फरमान राव रतन को दे दिया। राव रतन ने अपने पुत्र माधोसिंह को उस राज्य का श्रिधकारी बना दिया। राव रतन की मृत्यु के बाद माधोसिंह एक स्वतन्त्र शासक के रूप में कोटा पर शासन करने लगा।

जहाँगीर के राज्यकाल मे नूरजहाँ का मुगल राजनीति पर प्रभावशाली श्रिष्ठकार था। १६२२ ई० तक नूरजहाँ मुगल परम्पराग्रो के ग्रनुसार राज्य करती परन्तु उसके वाद उसकी गर्वीली तथा महत्वाकाक्षी प्रवृत्तियों के कारण भगडे उत्पन्न होने लगे। जहाँगीर का स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरने लगा। नूरजहाँ को भय हुग्रा कि कही जहाँगीर की मृत्यु के बाद वह राज्य सत्ता से पृथक न करदी जाय। वह यह पद मृत्युपर्यन्त तक चाहती थो। जहाँगीर के बाद ग्राह बनने की योग्यता शाहजादे खुर्रम मे ही थी ग्रीर खुर्रम नूरजहाँ के प्रभाव मे रहने वाला व्यक्ति नही था। ग्रत नूरजहाँ खुर्रम को राज्य प्राप्ति से दूर रखने के लिए योजनाएँ वनाने लगो। जहाँगीर का सबसे छोटा पुत्र शहरयार था। वह अयोग्य ग्रीर निकम्मा था। उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना कर नूरजहाँ स्वय शासन करना चाहती थी। इसके ग्रनावा नूरजहाँ ग्रीर खुर्रम घार्मिक दृष्टि से एकमत नहीं हो सकते थे। नूरजहाँ शिया मत की थी तो खुर्रम सुन्नी । ग्रत शहरयार को राज्याह्द करने की योजना को सफल बनाने के लिए उसने शेर-ग्रन्थन से उत्पन्न अपनी कन्या लाडली वेगम की शादी शहरयार से ग्रप्रेन १६२१

१ टाङ राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १४८६ फुटनोट न० २।

२ सागर फूटचो जल वहचो, प्रवकी करो जतन।

जातो गढ जहाँगीर को, राख्यो राव रतन ॥ टाड पृ० १४८६।

३ टा० प्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव मुगलकालीन भारत, पृ० ३२३-३२४।

होता था। भग्न भी शिक्षा राजधानी में हो थी। स्त्री-शिक्षा नाम मात्र को थी। मय शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होने लगी। १८१३ में हाई स्कूल सुसा। याद में यह काभेज बन गया जिसे मात्र हरवर्ट कालेज कहते हैं। स्त्री-शिक्षा के लिय महारानी कम्या पाठ्याका की स्वापना हुई। नामंत्र स्कूल स्थापित किये गय। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के सिये खात्र-वृत्तियाँ दो जाने लगी। चिक्रस्य विश्राग के प्रन्तगैत कोटा राज्य में स्थान २ पर अस्पताल सुमने लगे। सम्बर्ध् १८१६ में पांच समाक्षाने थे पर सन् १६४० एक हर तहसील मे १-१ सस्यताल

क्षम गया। कई सामाजिक सुभार हुए। सम्बत् १९८० में बेगार प्रया बन्द करदी गई। सन् १९२७ में यह कार्न् बना दिया गया कि १२ वर्ष सं पहुं । लडकी और १६ वर्ष से पहले सड़के <sup>का</sup> विवाह करना जुर्म है। कोटा में पहली रेलवे साइन सम्बत् १८४६ में वार्य तक बनी की । कोटा राज्य ने इसका सर्च दिया। सम्बद् १६६३ में कीटा उर्क यह लाइन सुस गई। सः ११६५ में मयुरा नागदा रेलवे मार्ग सुस गया। इसी प्रकार कोटा राज्य ने इस काल में डाक तार का भी प्रवन्य किया। सन् १६० में कोटा राज्य का बाक विभाग मंग्नेजी सरकार ने से लिया। कोटा में पहसी सार लाइन २१ मई १८१२ में देवली से कोटा सक सोसी गई। सहकारी समितियाँ बैंक १९२३ र्दमें स्थापित किये गये। रस के आ गेपर कर्दके पैच तैस <sup>को</sup> फैनट्टी पत्परों की चार्ने आदि व्यवसाय जारी हुए। बारो घीर रामगंत्र म<sup>बड़ी</sup> इन स्थवसायों के मुख्य नगर था। कोटा में पहले हाली और गदनशाही रूप्य चसते थे। सन् १६ ० में कलबार रुपये बाक किये। उम्मेदसिंह के समम बनने वासी इमारतों में हरवर्ट कासज कर्जन वाचसी स्मारक कावपेस्ट इन्स्टीटप्ट, महारामी नन्या पाठयाला (माजकल कॉमेंच) राजकीय भवन भादि प्रसिद्ध हैं । कीटा में प्रथम बार राबनैविक चैवना का प्रारम्भ इसके समय में हमा। सन् १८१४ में जयपर के प्रसिद्ध देशभक्त प चानु गमाल सेठी थी ए तथा शाहपुरा (मवाङ्ग निवासी) ने संधीतिह बाय्हठ कोटा के ही राष्ट्रांस जासीटो मादि सारा विहार महस्त हर्स्या भग तथा जीवपुर महत्त हरयांचेस माम के राजमैतिक मुकदमें सम्रोजी सरकार के इसारे से कोटा राजधानी में चलाये गये और इन समियकों को दोवी करार देवर वर्ष वर्षों की सजा की गई। राजपूताने के राज्यों में यह पहला ही राज भैतिक प्रस्पात का माममा था।

१ १६२ में वैरोदीय आरा-नामा ने सारवा वानून बना कर विवाद की जाम निरिचा करती। ताढ़के भी कम ने कम देव वर्ष मोर लड़कियों की १४ वर्ष होने वर ही दिवाद वरते वा बानून बना। यह बानून गकत न ही सत्ता। इसी प्रकार नोटा सारव का यह बानून बी समझक दंगा।

महाराव उम्मेदसिंह का देहान्त सन् १६४० की २७ दिसम्बर को हुआ। इसके वाद उसके पुत्र भीमसिंह राजगद्दी पर बैठे। महाराव उम्मेदिसिंह अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सम्वत् १६७१ (ई॰ सन् १६१४) मे इसने द्वारिका-यात्रा की। सन् १६१७ मे यह हरिद्वार गया और वहाँ पुण्यदान दिया। अपने राज्य में पूराने मन्दिरो व मस्जिदो का जीर्णोद्धार करवाया।

महाराव भीमसिह—वि० स० १६६७-२००४ राजस्थान-निर्माण के समय कोटा के राज्य पर महाराव भीमसिंह विराज-मान थे। इसका जन्म स॰ १६६५ (सन् १६१८) में हुआ था। प्रारम्भ से ही इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज भ्रजमेर में हुई। शिक्षा-प्राप्ति व खेलकूद में इन्होने अपना नाम विद्यार्थी जीवेत में उच्च स्तर तक पहुँचा दिया था। मेयो कॉलेज के १६१७ से १६२६ तक विद्यार्थी रहे। बाद में शासन-प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करने के लिये महकमा खास श्रीर महकमा माल का काम देखने लगे। इनका विवाह महा-राजा बीकानेर श्री गंगासिह की पुत्री से ३० ग्रप्नेल १६३० को हुग्रा था। ग्रपने पिता की मृत्यु के बाद (२७ दिसम्बर १६४०) कोटा की राजगद्दी पर म्राप वैठे। इनका शासनकाल राजनैतिक उथल-पुथल का काल था। गद्दी पर बैठते ही द्वितीय महायुद्ध का सामना करना पडा। युद्ध-काल मे अग्रेजो के प्रति इन्होने वहीं नीति ग्रपनाई जो कि इनके पिता ने ग्रपनाई थी। १६४५ में युद्ध समाप्त होगया तो भारत का राजनैतिक वातावरण क्रांति की ग्रोर ग्रग्रसर होने लगा। कोटा भी इससे ग्रछ्ता न वच सका। कोटा मे ग्रखिल भारतीय लोक परिषद् की शाखा खुली। कोटा में स्वशासन स्थापित करने की माग पर जन ग्रादोलन हुए। यद्यपि जन श्रादोलन कमजोर था परन्तु महाराव समय की गति को देख रहे थे। श्रगस्त १९४१ में 'भारत छोडो श्राँदोलन' की देखादेखी यहा के प्रताप मण्डल ने भी पूर्ण उत्तरदायी शासन की माग की। तथा रियासत का अप्रेजी सरकार से सबध विच्छेद के लिये महाराव को कहा गया। इस पर कोटा में उपद्रव हुए । नेता गिरफ्तार किये गये । इस पर जनता ने वहुत विरोध किया । महाराव ने किसी प्रकार जनता से समभौता कर लिया। १५ अगस्त १६४७ को भारत को स्वतत्रता प्राप्त हुई । महाराव कोटा ने अपने यहा १६४७ के प्रारम्भ में ही जन-प्रिय सरकार की स्थापना की। सरदार पटेल, केन्द्रीय ग्रहमत्री की देशो राजनीति पर छोटे २ राज्यो का एकीकरण प्रारम्भ हुग्रा। राजस्थान के छोटे राज्यो ने भी वडा राजस्थान वनाने में सहायता दी। महाराव कोटा इस काम में श्रग्रगी थे। २५ मार्च १६४८ को स रियासतो को छोटे राजस्थान का निर्माण हुआ?।

१ इसमे वासवाडा, वून्दी, डू गरपुर, भालावाड, किशनगढ, कोटा, प्रतापगढ, शाहपुरा टोक सम्मिलित हुए थे।

राजपूताने का इतिहास

वाद में इसमें उदयपुर के १० भन्नम ११४० को खामिल हो जाने पर उदयपुर के महाराणा भोपालसिंह राजन्नमुख बनाये गये और कोटा महाराज भीमसिंह उप-राजनमुख बने । बद मृहरु राजस्थान ३० मार्च ११४६ को बना हो जयपुर के चासक मानसिंह राजनमुख बने और महाराव भीमसिंह उप राजनमुख बने । यह पद उन्होंने ६१ मबट्बर ११५६ सक समामा । बाद में १ नवस्वर ११४६

से राजप्रमुख प्रथा समाप्त करती गई।

महाराव मीर्मासह जिला प्रेमी रहे हैं। राजस्थान विद्यविद्यालय के इति
हास विमाग की सेयर की स्थापमा के सिय बन वेकर राजस्थान के इतिहास व कोज के सिये विद्यापियों को संसादन किया है।

कोटा राज्य का मुगलों से सबध

१६ भी राताब्दी के भित्तम चरण, १२७४ के में बुस्ती के शासक राव समर्रायह के पुत्र जैशिसह में कोट्मा भीस से मकेशम के मुद्ध में कोटा छीन कर हाइसमें का राज्य नहीं स्थापित किया। यद्यपि कोटा पृथक राज्य केन्द्र हो गया था परम्नु कोटे के सासन वृत्ती गरेश की मधीनता में रहा करते ने । कि १४४६ में कोटे पर मालना के संसर्पनी भीर बोकरखा पठान सैतिकों का सिपकार हो गया। राज सुन्नेन हाड़ा ने इनसे कोटा सन् १४६१ में छीन सिया और भागने पुत्र मोन के सुनुर्द कर दिया। । जब राज सुन्नेन ने मकेबर के साथ परमामोर समर्पन करते की संबि १४६१ में की तो सम्बन्ध है कि कोटा

१ इसमें बीजानेर, वयपुर, वयसस्मेर व सोजपुर की रिवासर्से भी धामिल हो नई ।

२ बृत्वी चन्य का सर्वहास बृत्वी सम्य का सुवलों से सम्बन्ध ।

राज्य का फरमान ग्रकबर से प्राप्त कर कोटा का कानूनी ग्रधिकार स्थापित किया हो। स० १६३६ (१५७६ ई०) के गेपरनाथ के शिलालेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोटा मे राजकुमार भोज का राज्य स्वतन्त्र रूप से था। जब भोज वून्दी की गद्दी पर बैठा तो उसका पुत्र हृदयनारायण कोटे का राजा बना ग्रीर उसने शाही फरमान प्राप्त किया ।

(क) मुगल राजनीति की देन—'कोटा'—कोटा की स्वनन्त्र राज्य के रूप में स्थापना मुगल सम्राटो की देन कहा गया है। शाहजादा खुर्रम के विद्रोह के कारण बादशाह जहाँगीर की स्थित अत्यन्त शोचनीय होने लगी थी। उस समय बून्दी के राव रतन ने जहाँगीर की सहायता की । इस सेवा से प्रसन्न होकर जहाँगीर ने कोटा राज्य का फरमान राव रतन को दे दिया। राव रतन ने अपने पुत्र माधोसिंह को उस राज्य का श्रिधकारी बना दिया। राव रतन की मृत्यु के बाद माधोसिंह एक स्वतन्त्र शासक के रूप में कोटा पर शासन करने लगा।

जहाँगीर के राज्यकाल मे नूरजहाँ का मुगल राजनोति पर प्रभावशाली श्रिष्ठकार था। १६२२ ई० तक नूरजहाँ मुगल परम्पराग्नो के ग्रनुसार राज्य करती परन्तु उसके बाद उसकी गर्वीली तथा महत्वाकाक्षी प्रवृत्तियो के कारण मगडे उत्पन्न होने लगे। जहाँगीर का स्वास्थ्य घीरे-घीरे गिरने लगा। नूरजहाँ को मय हुग्रा कि कही जहाँगीर की मृत्यु के बाद वह राज्य सत्ता से पृथक न करदी जाय। वह यह पद मृत्युपर्यन्त तक चाहती थी। जहाँगीर के वाद शाह वनने की योग्यता शाहजादे खुर्रम मे ही घी ग्रीर खुर्रम नूरजहाँ के प्रभाव मे रहने वाला व्यक्ति नही था। ग्रत नूरजहाँ खुर्रम को राज्य प्राप्ति से दूर रखने के लिए योजनाएँ बनाने लगो। जहाँगीर का सबसे छोटा पुत्र शहरयार था। वह अयोग्य श्रीर निकम्मा था। उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना कर नृरजहाँ स्वय शासन करना चाहती थी। इसके ग्रनावा नूरजहाँ श्रीर खुर्रम घार्मिक हिष्ट से एकमत नही हो सकते थे। नूरजहाँ शिया मत की थी तो खुर्रम सुन्नी । ग्रत शहरयार को राज्याह्न करने की योजना को सफल बनाने के लिए उसने शेर-ग्रफगन से उत्पन्न अपनी कन्या लाडली बेगम की शादी शहरयार से ग्रप्रेल १६२१

१ टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १४८६ फुटनोट न० २।

२ सागर फूटघो जल वहचो, भ्रवकी करो जतन।

जातो गढ़ जहाँगीर को, राख्यो राव रतन ॥ टाड पृ० १४८६ ।

३ डा० धाशीर्वादीलाल श्रीवास्तव मुगलकालीन भारत, पृ० ३२३-३२४।

६० में करदी। शहरयार ८००० जात व ४००० सवार वा मनसवनार बनाया गया। इसा वय नूरवाही क मासा-पिता का देहांत हो गया। ये दोनों व्यक्ति नूरवाही की निरमुशता को रोप हुए थ । नुरजहाँ का भाई आसफता सुरंग का स्वपुर का इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया था सकता था। श्रुरंग भीर नुरवहाँ की धनवन के कारण राज्य क्षक्ति शिविस होते स्गी और ठीक इसी समय फारस के साह ने १६२२ ई। में काधार पर अधिकार कर लिया।

कन्यार की पुन प्राप्ति का उत्तरदायित्व खुरेंस पर सौंपा गया परन्तु वह इस योजना को नूरजहाँ का पड़यल्य समक्त कर धपनी सुरक्षा के लिए सेना पर पूरा नियम्बरा प्रबाद पर अधिकार व रणधम्भीर के किसे को प्राप्त करना भाहा। सुरंग की यह मांग नुरजहाँ के सिए भुनौदी वी अब उसने ध**इ**रमार को करवार-विजय का मार सौंपा। घौसपुर की हाकिमी के सिए भी नूरणही और खर्रम में मनमुदाब था। सर्रम की धोर से दरियाला व शहरवार की घोर से शरीप-उस-मासिक घौलपुर की हुकुनत पर धिषकार करने जसे। दी<sup>नों में</sup> मुठभड़ हो गई। नुरवहाँ ने सारा दोप सूर्रम का बतना कर वहाँगीर की सूर्रम से पुचक कर दिया। इसी समय नूरवहाँ नै कावुस से महावतकाँ को बुका भेजा। उसके पद म वृद्धि की गई। साहजादा परवज को बंगास से बुक्ता किया गया। इसी समय सुरेम ने विद्रोह का भण्डा सड़ा कर दिया। साब्ड का अपना मूच्य केन्द्र बनाया । मेथाड के राजा से पगड़ी-बदल भाईवारा स्यापित किया । उसके राजकुमार भीमसिंह को धपना सेनापति बनाया"।

ऐसी स्विति में बुन्दी का राव रतन तथा कोटे का हृदयमारायण मूर<sup>ब</sup>ही व जहाँगीर की सहायता को पहुँचे । राव रतन के साम उसके दो पुत्र माधीसिंह व हरिसिंह भी थे<sup>र</sup>ा क्रुरैंस के विरुद्ध महावतलों व साहवादा परवज भेजा गया। पात व ३० सवार का मनसव विद्या गया । मांड के परवेण को ४ घेरे में राव रतन भी शामिल या । सुरंग हार कर माग गया । वह नर्मदा पार कर प्रसीरगढ की धोर कहा। सूर्यम मे राव रहम को सम्बस्य बना कर संभि की बातबीत करनी बाही परन्त कर्ते तम मही होने के कारण सर्रम को भाग कर

१ विक्रोड की क्ष्मचा पहरा कर क्रूरेंस ने पहले सागरा सेना बाहा पर १६२३ ईं <sup>हें</sup> विस्नोत्रपूरे में जसकी द्वार हुई। उपरोक्त, प् १२६।

९ डेंबनरीप्रसाव : ए बार्ट हिस्ट्री याफ मुस्लिम क्ल बन बन्डिया पु ५१४ ५१४ ।

पौरीसकर भोमा राजपूराने का इतिहास भाग १ पु सरह।

१ वैस्प्रीप्रसाव व्यवसीर पृ १७०।

असीरगढ के किले में शरण लेनी पडी। श्रपने कुटुम्ब की वही छोड कर वह वुरहानपुर बला गया। उसने श्रहमदनगरे से मिलम श्रम्बर की सहायता प्राप्त करनी चाहो परन्तु उसे सहायता न मिली। मुगल-राजपूत सेना ने वुरहानपुर घेर लिया। खुर्रम भाग कर गोलकुण्डा पहुँचा। बुरहानपुर विजय का मुख्य श्रेय राव रतन को दिया गया। ग्रत उसे बुरहानपुर का हाकिम नियुक्त किया गया। उसके दोनो पुत्रो ने भी युद्ध मे भाग लिया था। गोलकुण्डा से खुर्रम अडीसा होकर बगाल पहुँचा। वहाँ स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की। उसके सेनापित भीमसिह सिमोदिया ने विहार पर श्रविकार कर लिया। विद्रोही सेना भीमसिह के नेतृत्व मे डलाहाबाद की श्रोर बढने लगी। इस पर जहाँगोर ने दक्षिण से महाबतला और परवेज को खुर्रम का रास्ता रोकने के लिए बुला मेजा। परवेज ने बुग्हानपुर के पास के इलाको का शासक राव रतन को नियुक्त किया। ह्दयनारायण परवेज के साथ पूर्व की श्रोर खुर्रम के विरुद्ध गया। भूसो के स्थान पर खुर्रम हार कर भाग गया। ह्दयनारायण भी युद्ध के समय भाग चुका था अत जहाँगोर ने उससे कोटा छोन कर श्रस्थायी रूप से राव रतन को सौंप दिया।

ज्योही महावत ला ग्रीर परवेज दक्षिण से हटे, अहमदनगर के मिलक ग्रम्बर ने शाही सेना पर हमला करना ग्रारम्भ किया। पर राव रतन ने बुर-हानपुर पर शाही श्रिषकार बनाए रखा। मूसी के युद्ध में हार कर खुर्रम पुन उडीसा, तेलगाना और गोलकुण्डा होता हुग्रा ग्रहमदनगर पहुँचा। इस बार मिलक श्रम्बर से मित्रता स्थापित हो गई। दोनों ने बुरहानपुर का घेरा डाल दिया। घोर सग्राम हुग्रा। राव रतन ने अत्यन्त किठनाई में होते हुए भी विजय प्राप्त की। महावत खा व परवेज पुन दक्षिण की ग्रोर चले। इस पर खुर्रम ने घेरा उठा लिया। इस युद्ध में राव रतन को बहुत सा धन प्राप्त हुग्रा। शत्र के ३०० सैनिक केंद्र कर लिए गए। माघोसिह व हरिसिह युद्ध करते हुए घायल े ठो ग्रवश्य हुए परन्तु माघोसिह की सेवाग्रों से प्रसन्न होकर जहागीर ने १६२४ ई० में कोटा का राज्य माघोसिह के नाम पर स्वीकार करने की ग्रनुमित देदी।

वुरहानपुर से हार कर खुरम दक्षिण की भ्रोर भागने लगा परन्तु इसमे

१ खफीस्रां जिल्द १, पू० ३४८ । टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १४८७ ।

२ इलियट डाउमन जिल्द ६, पृ० ३६५ तथा ४१८। बगमास्कर जिल्द ३, पृ० २४८७, २५००—०४

,,

faat i

वह सफ्स म हो सवा। वह बद कर सिया गया । राद रतन व महादतसी दोनों ही बुरहानपुर के सामक नियुक्त हुए। महावतला को कव गाही दरबार में बुलाया गया हो राव रहन को बुरहानपुर का फीजदार बनाया गया । धुरेंम भी देख रेख का भार हरिसिंह पर छोड़ा गया परन्तु उसका व्यवहार सर्रम के साय नीकरों अक्षा या । इस पर मायासिह को यह कार्य सौंपा गया । मायोसिह न उसके साथ नित्रसाव प्रमका स्थवहार रखकर खुरमको अपनी मोरकर लिया"। मार्च १२ १६२६ को मूरजहाँ ने सुर्रम को यह सादश दकर क्षम देनी चाही कि रोहतासगढ़ व बसीरगढ़ के दुर्ग लहांगीर को सौंप दे। उसने यह स्वीकार किया परम्तु दिल्ली में हाजिर न होने की बाजा चाही । बाजा न निसने पर पर्रम बरहानपर को नैद से भाग राड़ा हुमा। राव रतन व माधोसिंह ना इस घटना में हाय रहा हो वर्षीन भागने ने पूर्व गर्रम मे राव रतन नो पत निया नि कारागार में माधीसिंह ने मुक्ते बहुत सादरपूर्वक रखा है और मासिक समम्म है। मैं इसको विराप राज्य देवर सम्मानित बरू गार्ड।" इस पटना का क्रम्सरा वहीं नहीं मिलना है। बंगमास्कर में रचिवता सूर्यमस मिध्रण की कस्पना हो सवती है पर गुर्रम ने साहत्रादा बसते हो हरिसिह को बुसा भजा। इस भय से, वहीं पुराने व्यवहार के कारण उसे दण्ड प्राप्त न हो इसमिए राव रतन में उसे उपस्थित नहीं किया। इस पर शाहजहीं ने मूनी के स परगर्नी को जब्त कर

बहावीर नादमीर ने मीटता हुया ताहोर के वास ७ मवस्यर १६२७ ई. को मर गया । रार्रम मे धपने स्थापुर धागपः जहाँ को सहायता से दिल्ली की राज्य गरी प्राप्त करमी । वह बाह्यहाँ के मान से १६२८ ई. में निहासनारू हुन्ना। राव रतम में साहत है का मायोगिह को रोवायों की मार प्यान माकपित किया। बाहरू है में कोर राज्य का परमान साधासिंह के नाम पर कर तिया । राय क्तन में बुली के माठ परतने भी माघोतिह की दें दिए । काव कतन के देशना ब बाद (१६३१ र्द) मायोगिह में यपना राज्याभियन निया योग महाराजाधिराज की व वी मारण की। इस धवतर पर साहबदों ने मामानिह की विकासत प्रतान की और उगकी २४०० जात व २५०० गनार्श का मनगवदाद बगा निया । हत तरह काण का स्वतान काम्य मूल्य कामनीत की देव कहा जा सकता है।

ह बत्त्वभावतः विश्व वृ अत्रह्तः इ.स्टिस्टसारत्वः विश्व वृ अनुस्रहेषः । gageise fiet g anteintete : · ----- 9 1111 161 - anguerifere t a stray est

माधोसिह की मुगल सामाज्य-सेवा.—राव माधोसिह ग्रपनी राज्य-भक्ति के कारण शाहजहां का कृपापात्र वन गया। अव तक शाही दरवार मे जीघपुर, जयप्र, वीकानेर व जैमलमेर श्रादि राजपूताने को रियासतो के शासको का ही प्रभाव था परन्तु प्रयम बार वृन्दी श्रीर कोटा के हाडा राजपूती ने माम्राज्य-सेवा मे प्रवेश कर शाहजहाँ व उसके वाद की मुगल राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया। शाहजहाँ के गद्दी पर बैठते ही उसे कई विद्रोहो का मामना करना पडा। पहला विद्रोह खानजहा लोदी का था जिसने १६२८ ई० मे दक्षिण मे वालघाट की सूवेदारी से हटाने पर विद्रोह कर दिया। घीलपुर के पास युद्ध मे माधोमिह हाडा के नैतृत्व मे मुगल सेना से वह हार गया। खानजहा इस पर दक्षिण की श्रोर भाग गया श्रीर निजाम शाही सुल्तानो से वह मिल गया। माघोसिंह ने खानजहां का पीछा किया । उज्जैन के पास पुन दोनो की सेनाग्रो मे भिडन्त हुई। वह वुन्देलखंड जा पहुँचा। वहा जुम्मारसिंह वुन्देला भी शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोही हो रहा था। खानजहाँ कालिन्जर के उत्तर में तालिसघाडे के पास मुगल सेना से थिर गया। इस युद्ध मे माघीसिह हाडा ने खानजहाँ को श्रपनी वर्छी से छेद दिया। उसके दोनो पुत्रो के टुकडे कर डाले गए। तीनो के सिर वादशाह के समक्ष नजर किए गए। शाहजहाँ ने इस विजय के उपलक्ष्य में जीरापूर, खैरावाद, चेचट ग्रीर खिलचीपुर के चार परगने माधीसिंह को दिए श्रीर उसे तीनहजारी मनसवदार बना दिया?

शाहजहाँ के समय वीर्रामह वुन्देला के पुत्र जुक्तारसिंह ने भी अपनी स्वतंत्र इकाई के लिए मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मुख्य कारण उससे वुन्देलखण्ड के हिमाव की जाच की आज्ञा कहा जाता है। इसे अपना श्रपमान समक्त कर १६३५ ई॰ में उसने ओरछा में स्वतन्त्र ध्वजा फहरा दी। इस विद्रोह को दवाने के लिए शाहजहाँ ने माधोसिंह हाडा से सहायता की श्राज्ञा की। माधोसिंह १५०० हाडा सैनिकों को लेकर बुन्देला-विद्रोह दवाने चला। जुक्तारसिंह पर उसने शानदार विजय प्राप्त की, इससे मुगल दरवार में माधोसिंह की प्रतिष्ठा

१ वादशाहनामा जिल्द १, भाग २, पृ० ३४ द-५०, वशमास्कर तृतीय भाग, पृ० २४६५। हा ए एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि खानजहाँ लोदी वादा जिले के सिहमदा नामक स्थान पर पक्रहा गया धौर मारा गया। (मुगलकालीन भारत पृ० ३५१), इलियट व हाउसन जिल्द ७, पृ० २०-२२।

२ ठाकुर लक्ष्मण्यास ने कोटा गज्य की ख्यात में इस वीरता के उपलक्ष्य मे माधोसिह को १७ परगने देना लिखा है। फारसी तवारीखों में इसका उल्लेख नहीं है। पर माधोसिह को मृत्यू के समय कोटा राज्य में ये परगने सम्मिलित थे। डा० एम एल कार्मा कोटा राज्य का इतिहास, माग १, पू० ११२।

राजपताने का इतिहास वह सफस न हो सका। यह र्वेद कर शियागया । राव रतन व महावतसी

ने उसके साथ मित्रता व प्रम का व्यवहार रख कर खुरेंग को अपनी घोर कर लिया" । माच १२ १६२६ को नुरअहाँ ने सार्रम को यह आदेश देकर समा देनी चाही कि रोहतासगढ़ व मसीरगढ़ के दुर्ग जहांगीर को सौंप दे। उसने गई स्वोकार किया परस्तु दिस्सी में हाजिर न होने की माज्ञा चाही । बाजा न मिसने पर पर्रम वरहानपर की नैद से भाग जबा हुआ। राव रतन व माणीसिंह की इस घटना में हाथ रहा हो नयोंकि मागने के पूर्व कर्रम ने राव रतन को पव सिखा कि कारावार में माथोसिंह ने मुक्ते बहुत बादरपुषक रक्षा है और मासिक

दोनों ही बरहानपुर के शासक नियक्त हुए । महावसलो को अब शाही वरबार में बुसाया गया हो राव रहन को बुरहानपुर का भीजवार बनाया गया । सुर्रम की देख रेख का भार हरिसिंह पर छोड़ा गया परन्त असका व्यवहार क्रिंग के साथ नौकरों जसा था। इस पर माधासिंह को यह काय सौंपा गया। माधीसिंह

tt

विद्या ।

समभा है। मैं इसको विशय राज्य देकर सम्मानित करू गा" ।" इस घटना का उस्सय नहीं नहीं मिसता है। वद्यभास्कर ने रचविता सूर्यमध मिद्रान की करपना हो सकती है पर खर्रम ने घाहजादा बनते ही हरिसिंह को बुला भना । इस मय से, कहीं प्राने व्यवहार के कारण उसे दण्ड प्राप्त न हो इससिए राव रतन नै उसे उपस्थित नहीं किया। इस पर शाहजहाँ ने बन्दी के व परवर्गों को अन्त कर जहांगीर नास्मीर ग सीटता हुन्ना साहोर क पास ७ नवस्वर १६२७ ईं∗ को मर गया । खर्रम ने भपने स्वयुर भासप अहाँ की सहायता से दिस्सी की राज्य गद्दो प्राप्त करसी । वह चाहजहाँ क नाम से १६२८ ई० में सिंहासनाक्द हुआ । राव रहन ने बाहजहाँ का मामोसिंह को सवामां की भार व्यान माकपित किया।

शाहबही में कारे राज्य वा परमान मामासिंह के शाम पर कर दिया"। राव रतन में बादी के आठ परगर्ने भी मामोसिंह की दें लिए। राव रतन के देहानी क बाद (१६३१ ६०) माधीसिंह में घपना राज्याभिषक किया धीर महाराजाधिराज की पदयो पारण की । इस घवतर पर बाहजहाँ में मामासिष्ठको सिसंज्ञत प्रदान की और उत्तको २५ जात व २५०० गवारों का मनगबदार बना दिया। इस तरह कोटा का स्थतभ्य साम्य मुगल राजनीति की देन कहा जा सकता है। १ बसमापर जिल्हा प्रदेश ।

र वर्षावर राज्य व पुरुष रहा । क प्रविद्यासका जिस्स पुरुष १११ ४११ । क व्यवसावर जिस्स के पुरुष ०२११० । क व्यवसावर (जिस्स पुरुष ०२४० ४१) । क व्यवसावर (जिस्स पुरुष ०२४० ४१) ।

थे। दोनो ग्रोर से शान्ति-प्रयास किया। नजरमोहम्मद इसके लिए तैयार नहीं था। शाहजहाँ के लिए मध्य एशिया-विजय महगो पड रही थी। ग्रत उसने ग्रौरग-जेब को लिखा कि यदि नजरमोहम्मद क्षमा-याचना करले तो सिध कर लेना। बाध्य होकर औरगजेब ने नजरमोहम्मद से सिन्ध कर १० नवम्बर १६४७ ई० को काबुल लौट जाना पडा। इस लौटती हुई सेना पर उजबगो ने कई बार आक्रमण किया। मध्य एशिया की नीति शाहजहाँ के लिए महगी पडी। कई करोड रुपयो की हानि के बाद भी मुगलो ने एक इन्च की भूमि प्राप्त नहीं की। उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। बाल्ख से लौटने पर राव माघोसिह की मृत्यु सन् १६४८ ई० में कोटे में हो गई। माघोसिह मरते समय ३००० का मनसबदार था। बाल्ख ग्रौर बदकशा ग्राक्रमण के समय उसके दो पुत्र मोहनसिंह व किशोरसिंह साथ थे जो क्रमश ५०० श्रौर ४०० के मनसबदार थे?।

मुकुर्त्वसिंह ग्रीर मुगल—सन् १६४६ ई० में राव मुकुन्द कोटे की गद्दी पर कैठा। शाहजहाँ ने उसे खिलग्रत दी व उसे ३००० का मनसबदार बनाया। गद्दी पर बैठते ही उसे मुगल-सेवा में बुला लिया गया। १६२३ ई० में शाह श्रव्यास, फारस सुल्तान ने कन्धार को अपने ग्रधिकार में कर लिया था। १६३५ ई० में कन्धार के सूबेदार ग्रलीमर्दनखा ने शाह श्रव्यास से क्रोधित होकर कन्धार मुगलों को सौंप दिया परन्तु १६४८ ई० में फारस के शासक ने पुनः कन्धार पर श्रधिकार कर लिया। शाहजहाँ ने नीन बार कन्धार लेने का प्रयत्न किया। सन् १६४६ व १६५२ में श्रीरगजब के नेतृत्व में श्रीर १६५३ ई० में दारा के नेतृत्व में तीनों बार श्रसफलता प्राप्त हुई। मुकुन्दिसह ने कन्धार-प्राप्ति के लिए दारा की हरावल में युद्ध में भाग लिया ।

मृकुन्दिसह के समय सन् १६५७ ई० में शाहजहाँ के चारो पुत्रो—दारा, शुजा, श्रीरगजेब व मुराद में राज्य-प्राप्ति के लिए युद्ध हुग्रा । दारा ने ग्रीरग-जेव व मुराद के विरुद्ध जोंधपुर नरेश राजा जसवन्तिसह को भेजा। मृकुन्दिसह को भी शाही फरमान प्राप्त हुग्रा कि जसवन्तिसह की सहायता के लिए फीजें

१ भ्रब्दुलहमीद जिल्द २, पृ० ७२२, डा० एम एल शर्मा, कागडा-विजय के वाद माधीसिंह को ४५०० का मनसवदार लिखते हैं (कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १३०)

२ मुशी मूलचन्द पृ०६६।

३ डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, जिल्द १, पृ० १४२, परन्तु इनायतखा ने कन्धार के घेरे के वर्णन में मुकुन्दिसह का कहीं उल्लख नहीं किया है (शाहजहाँनामा, पृ० ८८)।

४ डा॰ ए एल श्रीवास्तव मुगलकालीन भारत, पृ० ३७२-३८०।

बद्देन सभी । १६४१ ई० में पश्राव में कोगड़ा में विद्रोह हुया । वहाँ के सूबदार जगर्तावह ने मृगलाई सार्वमीमिकता से अपने को स्वतन्त्र कर सिया । वाहबारा मुराद के नेनुत्व में कांगड़ा पर आक्रमस्त करने के लिए एक बहुत यही सेना मेडी गई। मापोसिंह भी मुरान के साथ पत्ना। धाक्रमस्त की सफलता के बाद मापोसिंह के मनस्य में ५ की वृद्धि की गई।

कोटा के हुएका चासकों में मुगल शक्ति को मध्य एशिया तक पहुँचाने में पूर्ण मदद की । शाहजहाँ मगलों की मालमान समरकन्द पर श्राधकार करने की योजना निर्मित को । इसी समय समरकन्द की राजनैतिक स्थिति मगल बाकमण के पक्ष में थी। समरकन्द के शासक इमामकूकों के भाई नजरमीहुम्मद ने कादुस पर ग्रमिकार करने की कई बार चेप्टा की । उसकी इन हरकतों को रोकने के निए सन् १६४५ ई में शाहबहाँ स्वय काबन गया और समरकन्द विजय का भार मराद को सौंपा। उसे १० ०० सनिक-सक्ति दो गई। उस समय गाघोसिंह साहोर में था। समरहन्द विश्वय में शामिल होते का उसे फरमान भेजा गर्मा । काबुस पहुँचने पर माधीसिंह को हरावल में रक्षा गया । शाही सेना के ३ भाग कर विए गए। एक भाग में रावराओं शबुशाल दूसरे भाग में विद्वसदांत राठी। व तीसरे भाग का नेतृत्व माघोसिंह को दिया गमा । इस सना ने कन्दरू के किने पर २२ अन को माकनण कर मधिकार कर सिया । २ जुलाई १६४६ को बास्ल में यह सेना प्रवेश करन सभी । नवरमोहम्मा भाग गया । उसका कुटुम्ब गिर पतार कर लिया गया। सारा शहर लुट लिया गया। प्रतुत धन प्राप्त कर तिरमित्र पर ग्रमिकार हो जाने पर मुराब बिना छाही आजा के भारत सौट थाया । बास्रा की रक्षा का मार माघोसिह हाड़ा को सींपा गया । मुराद की धनपरियति में शत्ररमोहम्मद ग्रीर तुरान के शासक प्रम्दुमग्रशीत ने शास्त सेता भाहा परन्त मांघोसिंह न बाह्य चीर उसके भाषपास के होत्रों से सगर्सों की चिंचार मही हटने दिया । इसी भीच चाहजहाँ ने घीरगजेब की चिंतरिक सर्गा देवर बास्त भन्ना । मार्ग में शहुमों को हराता हुमा भीरगजब ०१ मई सन् १६४७ हैं। को कालन पहुँका । बाहुजहाँ से साधोदिह न लिए बांडी के कामधानों से असरूत एक पाड़ा भना । औरंगजेब ने भी बाल्य की किसेदारी मापोसिंह पर छीड़ तथा नाम में पादी राजाना रसद बादि का भार भी छोड़ कर बीरंगजेंब नजरमोहम्मद को पूर्ण विकस्त देने पता । कमा नजरमोहम्मद विजयी हुना ही कभी भीरणअब। ७ जून १६८० ई॰ को सास्य क पास असकर पुत्र हुना। इसमें सारम सदकना का सामक अस्टुल्याओज व कई उजनक सरदार सामिस

थे। दोनो ग्रोर से शान्ति-प्रयास किया। नजरमोहम्मद इसके लिए तैयार नहीं था। शाहजहां के लिए मध्य एशिया-विजय महगी पड रही थी। ग्रत उसने ग्रोरग-जेव को लिखा कि यदि नजरमोहम्मद क्षमा-याचना करले तो सिंध कर लेना। बाध्य होकर औरगजेव ने नजरमोहम्मद से सिन्ध कर १० नवम्बर १६४७ ई० को काबुल लौट जाना पडा। इस लौटती हुई सेना पर उजवेगो ने कई वार आक्रमण किया। मध्य एशिया की नीति शाहजहां के लिए महगी पडी। कई करोड रुपयो की हानि के वाद भी मुगलो ने एक इन्च की भूमि प्राप्त नहीं की। उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। बाल्ख से लौटने पर राव माधोसिह की मृत्यु सन् १६४८ ई० मे कोटे में हो गई। माधोसिह मरते समय ३००० का मनसवदार था। बात्ख ग्रोर बदकशा ग्राक्रमण के समय उसके दो पुत्र मोहनसिह व किशोरसिंह साथ थे जो क्रमश ८०० ग्रीर ४०० के मनसबदार थेरे।

मुकुर्त्वसिंह श्रीर मुगल—सन् १६४६ ई० में राव मुकुर्त्व कोटे की गद्दो पर वैठा। शाहजहाँ ने उसे खिलश्रत दी व उसे ३००० का मनसवदार बनाया। गद्दी पर बैठते ही उसे मुगल-सेवा में बुला लिया गया। १६२३ ई० में शाह श्रव्वास, फारस सुल्तान ने कन्धार को अपने श्रधिकार में कर लिया था। १६३५ ई० में कन्धार के सूवेदार श्रलीमर्दनखा ने शाह श्रव्वास से क्रोधित होकर कन्धार मुगलों को सौंप दिया परन्तु १६४८ ई० में फारस के शासक ने पुनः कन्धार पर श्रधिकार कर लिया। शाहजहाँ ने नीन बार कन्धार लेने का प्रयत्न किया। सन् १६४६ व १६५२ में श्रीरगजब के नेतृत्व में श्रीर १६५३ ई० में दारा के नेतृत्व में। तीनो बार श्रमफलता प्राप्त हुई। मुकुन्दिसिंह ने कन्धार-प्राप्ति के लिए दारा की हरावल में युद्ध में भाग लिया<sup>3</sup>।

मृकुन्दिसिंह के समय सन् १६५७ ई० में शाहजहाँ के चारो पुत्रो—दारा, शुजा, श्रीरगजेब व मुराद में राज्य-प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ । दारा ने श्रीरग-जेब व मुराद के विरुद्ध जोंधपुर नरेश राजा जसवन्तिसिंह को भेजा। मुकुन्दिसिंह को भी शाही फरमान प्राप्त हुश्रा कि जसवन्तिसिंह की सहायता के लिए फौजें

المنتشبين الم

१ श्रब्दुलहमीद जिल्द २, पृ० ७२२, द्वा० एम एल शर्मा, कागडा-विजय के बाद माधोसिह को ४५०० का मनसबदार लिखते हैं (कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १३०) २ मुशी मूलचन्द पृ० ६६।

३ डा॰ शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, जिल्द १, पृ० १४२, परन्तु इनायतखा ने कन्धार के घेरे के वर्णन मे मुकुन्दिसह का कहीं उत्लख नहीं किया है (शाहजहाँनामा, पृ० प्प)।

४ डा० ए एल श्रीवास्तव मुगलकालीन भारत, पृ० ३७२-३८०।

मेजे । मृतुन्दिसिह ५००० धीनकों और प्रपन माई मोहनसिह, जुम्प्रसिंह करी राम भीर विद्योरियह को साम सकर जसकत्तिसह से वा मिला । मर्गत के स्थान पर मृतम राजपूत सेना ने भीरगजेब मृत्यद की सेना का सामना किया। मृतुन्दिसिह क उसके माई युद्ध करते हुए मारे गए। मक्स खोटा माई कियोरियह पायल होकर युद्धसम में गिर पड़ां। जसकत्तिह जोयपूर भाग गया। औरगजेब व कोटा के हाका सासक—साहजहां के पूत्रों में राज्य प्रांति के

यद में भौरगजब सफल हुमा। २१ जुनाई १६४८ को दिल्लो के सिहासन पर वह बठा। गद्दी पर बठते ही चमने राजपूत शासकों के प्रति मित्रता की मीडि अपनायी । यद्यपि कोटा का राजा मुकून्द उसके विरुद्ध धर्मेंत के युद्ध में लड़ा वी फिर भी गही पर बैठते ही उसने राव मुकुन्द के उत्तराधिकारी अगतसिंह की दिस्सी दुमा भना। भगतिसह भौरगजेब के परमान को पाकर दिस्सी के सिए रवाना हुन्ना । उस समय भीरगजद दारा ना पीछा करता हुन्ना पत्राव की घोर गमा हुमा था। अगतसिंह भी प्रवाद की भोर चला। सतस्त्र के समी<sup>प</sup> जगतसिंह में भौरंगचेत्र से मुलाकात धगस्त १६५८ ई॰ को की। इस धवसर पर भौरगभेव ने जिसम्बद्ध देकर अगवसिंह को २०० का मनसददार बनाया । पत्राय से औट कर भौरंगजेव सूचा की भीर चसा। सूचा साहबहाँ का द्वितीय पुत्र था। यगाल का वह सुवेदार बनाया गया था। शाहजहाँ की बीमारी के समय वह वहां का स्वतन्त्र खासक वन बैठा और दिल्मी प्राप्ति के सिए दारा के विरुद्ध वह भागा परन्तु उसे सफलता नहीं मिभी । समुगढ़ के मैदान में वास वीरगजेव से हार गया। वह प्रजाय की धोर मागा। भौरगजेव मे उसका पीस किया। इसका माभ उठाकर युवाने दिल्ली मेने नापुन प्रयास किया। यह दिस्त्री की सोर बढ़ा। भीरगरेंभ दारा का पीछा सोड़ शुना को रोकने के निये आगरे की भीर गया । कोटा के शासक बगतिंसह हाड़ा व उसके पाचा किशोर सिंह हाड़ा को साड़ी फरमान प्राप्त हुमा कि वे शुआ को मागरे की तरफ वड़ने से रोके । सब्हा के रशक्षव में शुक्षा से मर्गकर गुढ़ हुया । कोशपुर नरेस इस मूद्ध में भीरंगजेब का साथ दे रहा या परन्तु गुप्त रूप से बह सुजा के पद्ध में योजना बना रहा था प्रत युद्ध के पहल ही उसाकाल के समय शाही शीब को लुटता हुमा वह मागरे की तरफ चका गया । चगतसिंह न मीरगबेद का साम है साथमणीरनाता पृद्ध है। हाड राजस्थान भाव है पृहिद्दर । २ बंगमान्द्रर तृतीय भाग पृहित्त हाड राजस्थान विकट हे पृहिद्द । ३ सरकार हिस्सी भीक सीरंपनेज जिल्ह २ पृहित्त होत

नहीं छोडा। विजयश्री श्रौरगजेब को हाडा राजपूतों की वोरता के कारण प्राप्त हुई।

राजपूतो का सहयोग पाकर श्रौरगजेव ने श्रपनी शक्ति को सुदृढ करली। परन्तु शीझ ही वाद मे कट्टर सुन्नी होने के कारण वह राजपूतो को दूर रख कर मुसलमानी शासन व्यवस्था के आधार पर राज्य करने लगा। हिन्दुश्रो के विरुद्ध ध्वसात्मक नीति श्रपनाई गई। जव उसने १६७६ ई० मे मारवाड पर श्राक्रमण किया तो राजपूताने के राजपूत शासको को यह मुगलाई चुनौती थी परन्तु फिर भी कोटा के शासक जगतसिंह ने मुगलाई सेवा मे तन, मन, धन लगा दिया। दक्षिण मे शिवाजी के विरुद्ध मुगल शक्ति को हाडा राजपूतो से सगक्त करने का भार उस पर सौंपा गया। जगतसिंह श्रौरगाबाद मे रह कर दक्षिणी युद्धो मे भाग लेने लगा। मारवाड मे श्रौरगजेव ने मन्दिर-ध्वस करने की नीति अपनाई। कोटे का शासक श्रत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति का था। श्रत कही श्रौरगजेव की इस नीति का शिकार उसके गृह-देवता श्रीनाथजी का मन्दिर नहीं हो जाय, उसके लिए उसने श्रपने मन्त्रियो को सूचना भेजी कि श्रीनाथजी की प्रतिमा बोरावा के स्थान पर सुरक्षित को जावे। जगतसिंह दक्षिण मे हैदराबाद के घेरे के युद्ध मे लडता हुश्रा मारा गया । सम्भवतः उसकी मृत्यू सन् १६८३ ई० मे हुई हो ।

जगतिसह के कोई पुत्र न होने के कारण उसका चाचा किशोरिसह गद्दी पर वैठा। वह मुगल सेवा मे रहता श्राया था। खज़हा के रणक्षेत्र मे शुजा के विरुद्ध उसने युद्ध किया। दिक्षण मे मराठो के विरुद्ध मुगलाई स्वामी-भक्ति का परिचय उसने दिया। बीजापुर, गोलकुण्डा को विजय करने के लिए उसने मुगलो के लिए हाडा-रक्त वहाया। राज्याभिषेक के कुछ समय पहले हो उसे एक हजार का मनसब प्राप्त हुआ था। राज्याभिषेक के वाद दक्षिण की श्रोर वह प्रस्थान करने लगा। वह अपने सब पुत्रो को श्रपने साथ ले जाना चाहता था परन्तु उसके जयेष्ठ पुत्र विश्वनिसह ने मुगल सेवा में रहने से इन्कार कर दिया। इस पर किशोरिसह ने उसे राज्य-च्युत कर दिया श्रीर अन्ते का जागीरदार बना दिया।

१ जोधपुर नरेश जसवन्तिसह की मृत्यु १६७८ ई० मे जमरूद (काबुल के पास) मे हो जाने के कारएा मारवाड की गद्दी पर उसका पुत्र ग्रजीतिसह शासक घोषित किया गया परन्तु भौरगजेव ने इसे स्वीकार न कर मारवाड को ग्रपने ग्रघीन कर लिया।

२ टाइ राजस्थान जिल्द ३, पू॰ १५२३।

३ टाड के अनुसार इसकी मृत्यु सम्वत् १७२६ वि० स० को हुई परन्तु सम्वत् १७४० मे दक्षिण के एक फरीश की जमानत देने का उल्लेख राजकीय कागजो से प्राप्त हुन्ना है अत सम्वत् १७४० के पासपास वह जीवित था।

बोजापुर के चेरे में किसोरसिंह ने भौरगचेव का पूर्ण विश्वास जीत निया या। इब्राहिमगढ़ भीर हैदराबाद के घरे में अगतसिंह ने मुगमाई-शक्ति का हद बताया या । भराठा शासन शमाजी से रायगढ़ व वसन्तगढ़ स्तीनने में कोटा के महाराव का प्रमुख हाच रहा। विससमय दक्षिण मंभौरगजेव युद्ध कर रहाया उत्तर में बार्टी ने विक्रोह कर दिया। शाहकादा बेदारवस्त व किसोरसिंह बाटों के विद्रोह की दशाने के छिए सेजे गए। सन् १६८८ ई. में वह पून दक्षिण की कोर वक्ष गया भीर अर्काट में राजाराम भींसरी से युद्ध करता हुआ घायल हो गया । टाइ का कपन है कि कियोरसिंह दक्षिण में सर्काट के किसे पर दीबार चढ़ते हुए गिर कर मर गया था। शिवाजी का द्वितीय पुत्र राजाराम जिल्ली में रहा करता या। मुगम सेनापित वृह्मिकारकों ने विन्त्री का चेरा बाल कर राजाराम की मुगलाई भ्रमीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य करने लगा । यह भेरा कई वर्षी तक चरुता रहा। जिल्ली के क्षेत्रों में प्रकृटि पर मगसाई प्रक्रिकार करने में किसोरसिंह ने प्रमुख सहायता दी । जिस्बी में मुगळों की सफसता धरमन्त कि नाई से हो रही थी। मुगम सेनापित कुल्फिकारको धर्काट में धरण सेकर भिन्नी युद्ध का संपासन करता रहा। मरने के समय किशोरसिंह भारहुआ<sup>री</sup> मनसबदार था।

विशोरित के मरते ही सन् १६१४ ई० में कोटा गई। के लिए उसके पूर्वों में गृह-पूर्व सिक् गया। अपेस्ट पूत्र विस्तर्गति से सपना अपिकार प्रस्तुत किया। धीरण्येत में रामित को कोटा का धासक स्वीकार कर उसे ६००० का मन सम्बद्धार कर स्वाक प्रमुख म एएम हुमा। सन् १९६६ ई० में रामित का धासक स्वीकार कर उसे ६००० का मन सम्बद्धार का स्वाक प्रमुख म एएम हुमा। सन् १९६६ ई० में रामित हुन राज्यामित्रेक हुआ। यह पूत्र विक्षा के स्वाक प्रमा । का किया में स्वीक स्वाक प्रमा स्वीक स्वाक राज्याराम से सम्बद्धार के मा। सिल्य म रहिए रामित्र है म मराठा सायक राज्याराम से मिलता स्थापित करती। का राज्याराम सिल्या स्थापित करती। का राज्याराम में मिल स्थापित करती। का प्रमाणित करती मा प्रमाणित करती। का प्रमाणित करती स्थापित स्थापित करती स्थापित स्

१ बरकार हिं।द्री गॉफ ग्रीरंगवेब जाव २ पू १४।

में मुगलो का श्रधिकार हो गया । रामसिंह ने राजाराम के कुटुम्ब की रक्षा कर उन्हे उत्तर मे राजाराम के पास भिजवा दिया । इसके वाद श्रीरगजेब की मृत्यु तक रामसिंह दक्षिण मे ही रहा । वहाँ शाहजादा श्राजम से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर लिया ।

श्रीरगजेव की मृत्यु ग्रहमदनगर मे मार्च १७०७ ई० को हुई। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सिंहासन के लिए शाहजादा ग्राजम श्रीर मुअज्जम मे युद्ध की सम्भावना वढने लगी । दक्षिण में शाहजादा आजम ने अपने को सम्राट घोपित कर दिया । रामसिंह ने उसे सम्राट स्वीकार कर उमे सहायता दी। मुग्रज्जम ने भी उत्तर-पिक्चम क्षेत्र से रवाना होकर १ जून १७०७ ई० को दिल्ली पर श्रिध-कार कर लिया। औरगजेव की मृत्यू के समय रामसिंह जुल्फिकार के साथ कर्नाटक मे था। वहाँ से वह चल कर २ अप्रेल को औरगाबाद मे श्राजम से मिला। १४ मई को शाही सेना के साथ सिरोज पहुँचा। सीरोज से जुल्फिकार व रामसिंह के नेतृत्व में ४५००० सेना चम्वल के थागो पर कब्जा करने के लिए भेजी गई। उधर मग्रज्जम के पुत्र अजीम चम्वल के थागो पर ग्रधिकार करने न्ना रहा था। रामसिंह व ज्लिफकार का नुरावाद<sup>२</sup> के पास चम्बल नदी पर अजीम से सघर्ष हुग्रा जिसमे अजीम का सेनानायक मोहतशखा तोपें छोड कर भाग गया। मुग्रज्जम ने औरगजेब के विसयतनामें के श्रनुसार साम्राज्य का विभाजन कर राज्य करने की सन्धि करनी चाही पर ग्राजम ने इसे स्वीकार नही किया<sup>3</sup>। बूदी से राव बुद्धिसिंह ने मुग्रज्जम का साथ दिया। इस प्रकार हाडा राजपूतो की दोनो बाखाओं ने प्रथम बार एक दूसरे के विरुद्ध लहना तय किया। वास्तव मे दोनो राव 'पाटन' पर प्रभुतव के लिए मुगलाई सहायता चाहते थे। श्राजम ने श्रीरगाबाद मे रामसिंह को वचन दिया था कि "मुअज्जम की सहायता से बुद्धिसह ने तुमसे पाटन छीन लिया है, मैं तुमको बूदी देता हूँ। तुम मेरे पक्ष में लडों ४।'' जून १८, १७०७ ई० को जाजव के रणक्षेत्र में भ्रौरगजेब के पुत्रो मे सघर्ष हुआ। श्राजम हार गया व मारा गया । रामसिंह भी इस युद्ध मे

१ १४ मार्च १७०७ ई०।

२ ग्वालियर से १६ मील उत्तर की ग्रोर।

३ इरविन लेटर मुगल्स, जिल्द १, पृ० २२।

४ वशमास्कर चतुर्य भाग, प्० २६४७ ।

४ जुल्फिकार भाग कर ग्वालियर चला गया धौर जयपुर नरेश जयसिंह भ्रपने सिर पर दुशाला लपेट कर चपके से मुग्रज्जम से जा मिला। (वशभास्कर चतुर्थं भाग, पृ० २९८०- २६८३।

धीरतापूर्वक छडते हुए मारा गया । युद्ध की समान्ति पर मुझज्जम के आदेष से रामिष्ठिह का शव रचलेन से उठा कर मूराबाद माया गया और वहाँ उसका वाह-सरकार हुआ। रामिष्ठह मुगभों का सीनहजारी मनस्ववार वा तथा मूगस दरबार में वह स्वमे शेपसाने के कारण भड़दाया कहमाने सगा वा।

मुगर्सों का पतम और कोटा के हाका सासक—और गजेव को मृत्यु के बाद मुगम राजगीति का दिवाला स्पष्ट हिस्टगोचर होने सगा। प्रास्तीय सरिष्ठमं स्वतः होने सगा। बेन्द्राय शिष्ठ में विधिनता आई भीर राज्य में ऐसा कोई कृतनी तिक नहीं वा जो सही नेतृत्व से सके। बाबम के मृद्ध के बाद मुश्यक्य विजयों हो बहानुरशाह के नाम पर विस्ती सिहासन पर बैठा। मृदी के राव बुर्खिस ने बहानुरशाह के नीम पर विस्ती सिहासन पर बैठा। मृदी के राव बुर्खिस ने बहानुरशाह के कोटे पर अधिकार करने का फरमान प्राप्त कर किया। कोटा को मृग्याह कोप से पत्त के लाराधिकारी मृप्यक्रम-बिरोधी होने के कारए कोटा को मृग्याह कोप से प्रधान सके। बुर्खिस के बोटा छोन से। बुर्खिस स्वय अपपुर और बेंगू विवाह करने घला गया। बूदी के मिलयों ने दो बार कोटे पर चढ़ाई की परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। बहानुरशाह पविक समय कर सक्ता। फरवरी १७१२ ईं ने संस्की मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांदारणाह पविक स्वर सक्ता विद्यास पह सम्बद्ध साथ के सिए ही साधन कर सक्ता विद्यास माई सम्बद्धन व हुतेनसकी की सहायकों सिए ही साधन कर सकरी हिस्स पाय साई सम्बद्धन व हुतेनसकी की सहायकों से फरवरी र एवर माई सम्बन्धन व हुतेनसकी की सहायकों से फरवरी पर प्रधान पर स्वास्त कर सक्ता।

पण्डलियार के गही पर बैठने पर राजनैविक स्थित में पसटा जाया।
बुद्धित ने फल्पलियार को कोई सहायता नहीं दी। कोटा के राज भीनिवह नै
सेयद-अपुओं वा पल निया था। इस सहायता के बदले में पुरस्कारस्वरूप
भीनिवह को बूदी पर धर्मकार करने का मुगल फरमान दिया?
भीनिवह ने
बूदी पर धाक्रमण कर उस पर छन् १७१६ है के धर्मिता माह में धर्मकार कर
निया। भीनिवह का बूँची पर धर्मक छमय तक अध्वत्रा माह में धर्मका। वर्षीवह
की मध्यस्यता हारा बुद्धित पुना मुगल शासन वा सिम पान यन नया। बूँधी
पर पुन बुद्धितह वा धर्मकार हो गया। वर्षीय मक के परगने भी बुद्धिति
को दे दिए गए। भीनितह व बूर्योग्ड की मराटी व राटीही गता विर भी न हुया।
सन् १७१६ है को सेयर-यामुर्यों ने मराटी व राटीही नहायता है फकनिवियार

१ बंधमास्कर चतुर्वे भाग वृ २१६० १६ ।

२ वद्यभास्कर चतुर्वभागः, वृ १ ४०-४२।

को गद्दी से उतार दिया। भीमसिंह ने वृद्धसिंह के विरुद्ध सैयद-भाइयो की महायता प्राप्त की। भीमसिंह की मलाह पर, कि कही बुद्धसिंह और जयसिंह फल्खिमयार का पक्ष न लेलें। अत उनका काम तमाम कर देना चाहिए। सैय्यद वन्धुत्रो ने २२ फरवरी १७१६ ई० को फहखसियार पर दवाव डाला कि जयिमह व वुद्धसिह को दिल्ली में चले जाने का ग्रादेश देदे। इसी दिन भीमिमह ने वद्धसिंह की हत्या करने के लिए उस पर ग्राकमण कर दिया। बुद्धसिंह का दीवान व कई ग्रादमी मारे गए। भीमसिंह को विजय प्राप्त हुई ग्रीर वुद्धसिंह ग्रपने बचेबचाए सैनिको को लेकर सराय ग्रलीवर्दीखा मे जाकर जयमिह का श्राश्रय प्राप्त किया । सैय्यदो का पक्ष ग्रह्ण करने से भीमसिंह का शाही दरवार मे वहुत सम्मान वढा। उसको पचहजारी मनसव दिया गया। बूदी राज्य, पठार, माडलगढ से बूदी तक के इलाके ग्रीर खीचीपाडे तथा उमटवाडे का उसकी पट्टा दे दिया गया । इसी भ्रवसर पर गागरोण का किला भी असे सुपुर्द किया गया। फरूखसियार को गद्दी से उतारने मे (२८ फरवरी १७१६ ई०) भीमसिंह ने सैय्यद ग्रजीतसिंह की सहायता की। उसके एक दिवस पहले २७ फरवरी को ही शाही किले पर श्रिधकार भीमसिंह व कुतुवमुल्मुल्क ने कर लिया था। फरूखसियार के वाद मुगलो की राजधानी दो दल—इरानी व तुरानी—मे वट गई। सैयद-वन्धुन्नो ने एक के वाद एक नया शासक मुगल गद्दी पर वैठाया। दक्षिण का सूवेदार निजाममुल्मुल्क सैयदो का प्रभाव नष्ट करने के लिए तैयारी करने लगा। इसी बीच में इलाहाबाद का सूवेदार छवेलाराम ने सैयदो के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राव राजा वुद्धसिंह ने छवेलाराम को दस हजार सैनिको की सहायता दी। इस पर सैयदो ने भीमसिह और दिलावरखा को १५००० सैनिक देकर वूदी पर ग्राक्रमण करने भेजा। १२ फरवरी १७२० निजामुर्लमुल्क दक्षिण से मालवा पहुँचा। सैयदो का हुक्म ग्राया कि दिलावरखा, भीमसिंह श्रीर गजसिंह का साथ लेकर वह अपनी सेना का पडाव मालवा प्रान्त की सीमा पर डाले। इस ग्रवसर पर भीमसिंह को वचन दिया गया कि निजाम का दमन होने के पश्चात् उसको उच्च कोटि का महाराजा बनाया जावेगा.

१ खफीखा जिल्द २, पू० ८०६

वशभास्कर के श्रनुसार यह युद्ध सन् १७१७ में हुआ। यह श्रसत्य है, क्यों कि फारसी तवारीखों में सन् १७१६ ई० में फरूखिसयार का राज्यगदी पर से उतरना लिखा है।

२ टाह राजस्थान, भाग ३, पृ० १५२८।

३ खफीखां जिल्द २, पु० ८४४-८५१।

सातह्वारी मनसव दो जावगी। साथ ही शाही भरतव भी मिसेगा । भीवसिंह २००० राजपूर्वो सहित व गर्नसिंह २०० राजपूर्तो सहित मुद्रक्षेत्र में बा बटा। पत्थार के स्थान पर १६ जून १७२० ई० को मुद्र हुआ। युद्ध के पहले निवास न मीमसिंह को एक पत्र सिंस कर अपनी और करना चाहा ै परन्तु मीमसिंह भवने कर्तेव्य पर हक रहा । कोराई बोरासा के क्ष न में युद्ध करसे हुए तीव के गोमें रुगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। भीमसिंह मरने के समय पषहजारी यनसम्बद्धार मा भौर उसे परस्थितगर ने महाराव की पदवी से विमृतित किया বা ।

भीगसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुष अन्तुनसिंह गद्दी पर बैठा। मुहम्मद शाह ने उसे खिलग्रत ग्रीर मसनदनकीनी मजी। १७२ ई० में समद माहर्यो का पत्तम हो गया। प्रजुनसिंह सैयदीं का सैरस्वाह होने से मुहम्मदशाह ने उसे कोई तरककी नहीं दी। अज नसिंह के बाद दुर्जनशास कोटे का शासक हुआ । इस समय मुगल शक्ति घरयन्त सीण हो वसी थी । प्रांतीय शक्तियों को स्वतस्य होगे का पूर्ण अवसर प्राप्त हो रहा था। जयपूर का वायसिंह पृहर् जमपूर-निर्माण का स्वप्न देखने लगा । उसने मुंदी व कोटा पर धविकार करने का प्रयास किया। मुमस शक्ति इन राजपूत शासकों की धनुशासनहीनता की दबाने में भ्रमक थी। विक्रिए। में मराठ श्रक्तिशासी हो रहे थे। वे मुगस शक्ति है मनवेपों पर हिन्दूपद बादवाही की स्वापना में समाग थे। राव दुर्वनमान कोटा का भविम शासक था जिसने मुगर्भों से सक्य बनाए रक्षा । मुहम्मदशाह ने राव दुर्जनशास्त्र को टीके का हाथी। जिल्हास तथा मनश्चनशोनी भवी। दुर्जनशास वब दिस्त्री गया सो वहाँ का गौवभ उसे बुरा लगा। उसने चाही कौसवाल और कसाइयों को मार डाला पर धावशाह ने उसको कोई दण्ड महीं दिया।

इसी समय मराठे उत्तर भारत में मासबा व बुन्देशसम्ब से प्रवेश कर रहे थे। मासवा का सूबकार जयसिंह मराठों को राकने में असफ़ल हो रहा था। १७३५ ६ में वजीर नमस्हीन व सानदौरान को बुन्देससम्बद्ध अ राजपृष्ठाने की मार मेच कर मराठी के प्रसार को राकना चाहा। रास्त में महाराब पूर्णनसास कागदीरांत की सेना से जा मिला। परन्तु वस मह सेना सुकृत्वरा बाटी पार करके रामपुरे की सार जाने सगी तो दुर्जनसाम कोटा रुक समा सीर प्रपत्ती सेना को खाही सेना के साथ कर दिया। रामपुरे में कानदौरान जमसिंह मंभय सिंह को सिमिया व होस्कर ने बाठ दिन तक भरेरका कर सूटवाट की।

१ सभीका जिल्लार पूनरी। २ निजान न भीमधिह पार्दीयसम्भाई वे। टार राजस्त्रान जिल्ला वे पूर्दरी

दुर्जनशाल सेना लेकर खानदौरान की महायता को पहुँचाने के लिए प्रयाण करने लगा परन्तु होल्कर व मिन्धिया ने उसको शाही लक्कर तक नही पहुँचने दिया। हार कर दुर्जनशाल कोटा लीट गया। खानदौरान ने कोटा में मरहठों से सिन्ध करली। जयसिंह के प्रयत्न से यह सिन्ध की गई थी कि मरहठों को २२ लाख रुपयों की चौथ दी जायेगी। इस घटना के बाद क्रोटा पर मुगल प्रभाव समाप्त हो गया श्रीर उमका स्थान मरहठों ने ले लिया।

मुगल ज्ञासन का कोटा पर प्रभाव—सन् १६२४ ई० मे जहाँगीर की ग्राज्ञा से माघोसिंह कोटा का राजा हुम्रा और मुगलों की देन कोटा, मुगल राज्य-शक्ति की सेवा मे प्रवेश होकर सन् १७३५ ई० तक वना रहा। एक सदी मे कोटा मुगलाई ढग मे रग गया । कोटा के शासक तीनहजारी मनसवदार से वढ कर पचहजारी मनसवदार वन गए। 'राव' से वे 'महाराव' की पदवी घारएा करने लगे। तीनहजारी मनंयवदार को प्रथम श्रेणी के रूप मे २४,६०० रुपये मासिक मिलते थे। कोटा नरेशो ने मुगलाई सेवा मे रह कर श्रट्ट स्वामिभक्ति का परिचय दिया । सारा राजपूताना मृगल राज्य का एक सूवा माना जाता था जिसका सूवेदार श्रजमेर मे रहता था। यह प्रान्त कई परगनो मे विभक्त था। सूवेद।र की नियुक्ति शाही फरमान द्वारा होती थी। प्रत्येक कोटा शामक को गद्दी पर वैठते समय शाही फरमान लेना पडता था। यह मुगल नियन्त्रण का सूचक था पर मुगलो का नियन्त्रण इस सीमा तक ही सीमित था कि वहाँ के शासक शाही सेवा मे उपस्थित रहें तथा शाही आजाओं से नियुक्त अफसरों से सहयोग करते रहे । आन्तरिक रूप में वे स्वतन्त्र थे । कोटा राज्य मे तीसरा श्रकुश मुगलाई सिक्को की सभ्यता के रूप मे था। गागरोण के किले मे इसके निर्माण की एक टकमाल भी थी।

कीटा के प्रत्येक परगने में हकत व पडत जमीन का हिसाव, उसकी वृद्धि तथा कृषि की उन्नित करने का कार्य कानूगों के हाथ में रहता था। यह कानूगों शाही प्रफर्सर होता था जिसकी नियुक्ति शाही फरमान से होती थी। जागीर-दारों के श्रन्याय व कठीरता का हाल लिख कर वह सम्राट को भंजता था। भूमि का लगान, ग्रामद व खर्च का हिसाव लिख कर प्रति वर्ष वह दफ्तरखाना- ग्राली में मेजता था। परगने के हाकिम, ग्रालिम उसकी सलाह से कार्य करते थे। यह पद वश-परम्परानुगत था। भूमि कर का दो प्रतिशत कानूगों की रसूम होती थी। कोटा में नकद वेतन की प्रणाली नहीं थी। केन्द्रीय सता का व्यक्ति होते

१ इरविन लेटरमुगल्स जिल्द, २, पृ० ३०४।

राज्यनाने का इतिहास

प्रति वर्ष मन्त्र गामाध्य का गिराज रही थी। यह गिराज मजमर का मुख्यार इक्ट्रा करना था। पूर्वी राजपुतान को रियागर्श को सम्बन के मुक्कें मनानक (लिराज) जमा करा दन का गुविधा दो गई यो । कांटा के शामक बभी संजनर कभी तरवन कराएं कार में यह धनराशि जमा करात था। मतानका किसी

हुए भी वह कोटा राथ को प्राज्ञा से कार्य करना था । राजपुताने की रियानक

म असा नराय। जाता या । सम्प्रदत कोट क शासकों को कार्यिक साई तीन मान राज निराह के देने पहल छ ।

मारा का कोट के पार्मिक शाल पर भी प्रभाव पढ़ा। कोटे से कहिया <sup>कर</sup> मिया जाता गा । यर बर गतार ने कर्मपारी वर्ग बरते थ । मिन्ट होड़ बर मरिक" बनाई जाना थीं। मदि नामे कीज बार म म मजरती तो उत्तर मान पाग रामा व धर तरी बाद गरत था। वारा में रही बाच मगरमाना <sup>व</sup> म्याद के सिए हाही क्रमान द्वारा काती निवक्त हिए जाने थ । महरीम कि भारि परिवास स्वीतार अन्ते नेवात में पनाय जात था। स्वीतारों न नवा राग्य र भारत हाथी पार निपारी शास्त्र कि दिल कारे य । यद<sup>र्</sup>र मरागर भें मिल्ट क राज्य-काल स काबिया का प्रभाव क्या हाम सहा या परान् कई दरगारा चौर मन्त्रि । को राज्य की घोर में सक्ष्य या अमीन मिनतो भी । कोण कार्य कार्यानन महत्त्वाई बीच का या। करबाद शागन कारव परहरे हैं र'रा ये विभन्न था। राज्यमाणा हाहारी था वरन्तु तुनमें जनारार्ग फारराक्षा का कार्म दिया जाताचा। प्रति शेला धीर स्वाक वा प्रदाय कर भी देश का था । गोरंगक्ष के संग्रद का लगान सन की क्लागी कोडा पार्ट म प्रवर्णित मी । राजा म हायो में ना चार छीर महालाने को स्ववस्था नया

का देन बात 🗴 कि हिराला का तबाली ने अवस्ति व बारानेशियी 🗣 नरह गर्मा पृथ्या वा । राजपुत्ता न यद्धाव में स्विता का लेशने की प्रदेश मनतो भ त का बा । मनता की तरह यह का बाता बहुनना तथा पनरी हैंगें पृथक नहीं था। अपील का व्यवस्थित रूप नहीं किया गया था। दण्ड का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। राजाज्ञा से ही दण्ड दिया जाता था। पुलिस कोतवाल ही न्यायाधीश वन जाता था। अत कोतवाली-चवूतरा न्यायालय श्रोर भय का केन्द्र हो गया था। अपील जव कभी होती तो लिखित नहीं होती थी। तुरन्त न्याय की व्यवस्था थी। मुगल वादशाहों की तरह कोटा नरेश की कोप-हिन्द ही सब कुछ थी।

साधारण जीवन व दरवारी जीवन मे मुगलो के प्रभाव की स्पष्ट छाप दिखाई दे सकती थी। रावों के दरीखाने की बैठक मुगल दरवार की बैठक के समान थी । मुगलो मे मनसव के ग्रनुसार खडे रहने की व्यवस्था की जाती थी। कोटा के राज्य दरवार मे यह ध्यान रक्खा जाता था कि कीनसा जागीरदार किस हैसियत का है और वह अपने स्थान पर वैठता है या नही। जागीरदारो को सेवाग्रो के वदले ताजीम दी जाती थी। कोटा मे राजकीय पुरुषो का पहनावा मुगलो जैसा था। चुडीदार पायजामा, घाघरकोट, मुगलाई-पगडी, वगलवदी श्रादि सरदार पहनते थे। उत्सव व मेले मुगलो की तरह होने लगे। गणगीर मीना वाजार की तरह, हाथियों की होली, नावडे की होली श्रादि सब मुगलों की तरह होते थे। महफिल व दावतो मे मुगल शिष्टाचार का प्रचार हो गया था। हुक्का श्रीर इत्र, हल्वा श्रीर खिचडी मुगल प्रभाव से वनने लगी। राज्य मे फारसी का प्रयोग होने लगा, विशेष कर ग्रन्य रियासतो से पत्र-व्यवहार करते समय । कला के क्षेत्र मे गृह-निर्माण कला मे महरार्वे तथा मीनाररूपी स्तम्भ-प्रणाली, छज्जे ग्रीर जालिएँ मुगलो के सम्पर्क मे ग्राने के बाद ही कोटे मे वनने लगी। कोटा मे मुगल सास्कृति का प्रभाव इतना गहरा पडा कि मराठो व अग्रेजो के प्रभाव काल मे रहते हुए भी आज वे स्पष्ट रूप से जन-जीवन मे देखे जा सकते हैं।

#### राजपूताने का इतिहात

शामनतिक इतिहास

कोटा राज्य का मरहर्ठी से सम्बन्ध

दक्षिण भारत में मुक्त सामान्य के विद्य राष्ट्रीयता की सहर उठ घरी हुई। शिवाबी के नेतृत्व में मराठी सामाजिक व पामिक प्रवृत्तियां समुद्ध व संगठित होटर एक राजनीतिक शांक यन गयी। शिवाजी ने सन् १९६० में प्रयम बार बीजापुर के मुस्तान के विद्य एक राजनीतक बगावत कर गए न्वतन्त्र राज्य की स्थापना प्रारम्भ की। १२ वर्ष तक १६४१ सक बीजापुर-मराठा संपर्ष होता रहा। सन्त में मब चेतित मराठा शकि विजयी रही। १६६० से १७०० तक मुग्तक पराठा संपर्य चतता रहा। शिवाजी की राजनीतिक शकि को पूर्वम ने प्रशास धौरंत्रिक से मित्र बाति हो। १९६२ ६३ में सायस्तराम को प्रयम्भ का प्रशास धौरंत्रिक से मित्र मार्ग किया ने स्थापन वाने का विवस विद्या से प्रारम्भ का सिंह में सिंहा से स्थापन वाने का विवस विद्या से से स्थापन वाने का विवस विद्या से से स्थापन वाने का विवस विद्या से से स्थापन वाने का विवस किया वान कर देश कार्य सामान्य कर से स्थापन वाने का दूस स्थापन कर से सामान्य का से रूप स्थापन से स्थापन स्थापन से स्थापन स्थाप

को साल कर निया । यदारि राज्य का लग तो नष्ट हो गया परस्तु राष्ट्रीय साहित करण में हो नवी । पाण प्रजासक में मेनूदर में असकी मृत्य के बाद असकी वेती सारकार्द में नेतृत्व में मराधी राष्ट्रीयना स्वामी में सरावर दक्षण नवी रही । २ को में सामने बद्ध में घोर्यमध्य में गारी साहित मण्ड हो पर्दे! महत्त्व परा में भोदवाने दक्षिण को मोह लखा परस्तु दल व्हिस्सा बोहें में असे क्वीर कर सिंहा ! 5000 कि में कर सम्मादनसार में सह लखा !

रहा । गण्यना शिवाची मो प्राप्त हुई मीर १५७४ है॰ में उन्होंने मराठा रा<sup>र्ग्य</sup> मी स्थापना नर ही हाथी । जिसना चहु रच हिन्दू-यन-मारताही था । थरन्तु <sup>सर्</sup> १६८० में अपनी मुग्य हो गयी । मराठा राग्य तो स्थापित हो पुना था <sup>प्</sup>र मृतवाई घोनन बना रहा जिसने १६८९ में सामाजी नी हरवा कर मराठा रा<sup>र्ग्य</sup>

औरगजेब की मृत्यु के बाद उसके लडको मे गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया। श्रत मराठो को कई श्रर्से के वाद श्रपने शत्रु से मुक्ति मिली। उस गृह-युद्ध मे शाहजादा मुग्रज्जम जाजव के युद्ध में (मार्च १७०७) सफल हो बहादुरशाह के नाम से मुगल सम्राट बना। दक्षिण मे तारावाई के नेतृत्व मे मराठी शक्ति राष्ट्रीय युद्ध तो कर रही थी पर राजा के रूप मे जब सगिठत होने का ग्रवसर भ्राया तो एक राजनैतिक स्थिति पैदा हो गई। बहादुरशाह दक्षिण मे मुगलाई प्रभाव रखना चाहता था परन्तु मराठो से युद्ध करने के लिये उसके पास न शक्ति थी, न योग्यता । श्रत जुल्फिकारखा की सलाह पर उसने शम्भाजी के लडके शाहू को, जो १६८६ में कैंद कर लिया गया था श्रीर श्रब तक मुगल जीवन में रम रहा था, मुक्त कर दिया गया । जिससे शाहू-ताराबाई सघर्ष मे मराठी जन-जीवन पडा रहे भ्रौर मुगल उसका लाभ उठा सके। शाहू मे रक्त तो मराठी था, वह भी शिवाजी का परन्तु मराठी गुण एक भी नहीं था। वह तो मुगलाई तौर-तरीके, न्नारामपसन्द जीवन का व्यक्ति था। शिवाजी की गद्दी जब उसने १७०**८** मे मागी तो तारावाई ने देने से इन्कार कर दिया। ताराबाई एक राजनैतिक औरत थी पर नेतृत्व करने के गुण से श्रनभिज्ञ थी । ग्रत कई मराठा सरदार उससे श्रप्रसन्न थे । उन्होने कमजोर शाहू का नेतृत्व स्वीकार किया जिससे श्रपनी मन-मानी कर सर्के । मराठी गृह-युद्ध (१७०८ ई०) मे सफल हुग्रा ।

शाहू सफल तो होगया परन्तु मराठो की राजनैतिक स्थिति से वह अनिभज्ञ था। उसकी कई समस्याएँ थी। उसका व्यक्तित्व उन समस्याग्रो को सुलभाने मे पूर्ण ग्रयोग्य था। मराठा सरदार कभी तारावाई, कभी शाहू का साथ देकर ग्रयनी शिक्त का प्रसार कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियो मे शाहू के सेवक ग्रौर भक्त के रूप मे वालाजीविश्वनाथ पेशवा के पद पर नियुक्त किया गया। पेशवा की सरक्षकता में मराठी पुन सगठित ग्रौर केन्द्रित होने लगे। यह काल मुगलपतन काल था। मुगलो के पतन काल मे दक्षिण की (व्यवहारिक रूप से) सार्वभौमिक शिक्त मराठो ने १७१६ मे मराठा-मुगल सिंच द्वारा प्राप्त करली। वास्तव मे यह सिंच १७१६ के भारतीय राजनैतिक इतिहास मे एक नये युग को जन्म देती है जबिक मुगलो के बाद ग्रविल भारतीय शिक्त के रूप मे मराठ प्रवेश करते है। वालाजी विश्वनाथ ने स्वय दिल्ली ग्राकर यह सिंच मुगल शासको से को। लौटते समय वह राजपूनाने की ग्रोर से जाने लगा। घौलपुर, जयपुर होता वह दक्षिण को लौट गया। उसके साथ उसका पुत्र वाजीराव था। जो हिन्दू-पद-पादशाही का निर्माता कहा जा सकता है। मुगल काल की पुत-नावस्था मे दक्षिण भारत में तो मराठा शिक्त सार्वभीमिक हो गयी परन्तु उत्तरी

सारत में राजपूरों की शिंत सार्वनीमिक हो सकती थी पर यह नहीं हुया। वब बाबीराव पेशवा समा तो उसने राजपूर्व मराठा सहयोग मीठि अपनानी चाही पर शीद्र ही राजपूर्वी रिमासतों के आपसी महाकों ने उसे बसका दिया कि राजपूर्व मराठों वा साथ नहीं दे सकते। अत एकाकी रूप में बाबीराव ने उत्तरी मारत में मराठी सान स्थापित करनी चाही। राजपूर्व सासक, विश्वय कर लेपपुर भीर जोवपुर के शासक मुगम सुबेदार सन कर मराठों के प्रसार को रोक्टो प्रे

शार का सम्पुर क शासक मुगम पुम्बार यम कर गराठा क प्रशार का राज्य प्रमुख सिका नहीं सम्मान गहीं मिसी। उस्ट मराठों को किरोधी बना मिया। मुगमों को पतम से वे वया न सके। १०४१ में शासाओं का आंत्र वेशवा ने मुगमों के उत्तरी मारत की प्रमुत्त छीना प्रारम्म कर दिमा तो वे राजपूताने के शासकों के भागशी मनाकों के स्थायकर्ता के क्ष्म में प्रगट हुए और मराठ-राजपूत वहीं में भी भीर सहयोगी होकर मारत में राज्य पर बढ़ती हुई महाना शक्त का विरोध कर सकते थे वह गहीं कर सकते। मराठे राजपताने के शासकों का कर

घोपए। करने में रूप गये।

सराठों-राजपूर्वों का प्रथम सम्पर्क दा विरोधी शक्तियों के रूप में हुया।
राजपूर्वों ने मराठी राष्ट्रीयता को दवाने के लिये मुगन सम्प्रदों की सन मन
सन से सहयोग दिया। कोटा के महाएत भी करते विषय नहीं से। दिवानी के
विद्यु राव वगतिस्ति से सीराजीय को पूर्ण तहायता थी। घोरंगजय ने बच रूप
१९८२ में रामगढ़ पर धिकार कर मराठा राजा तनमाची को गिरफार कर
सकता सिर करते को से से से साव उसका सिर करते के साव माई
सा'। वसतायह के धेरे में समा उस पर साही सेना का घिकार कराने में
कियोरितिह ने सपने हाहा राजपूर्वों का रचत यहामा था। विशोरितिह के व्योध्य
पुत्र विष्यासिह ने अपने दिवा के साव दिवा में
सवारी करते तो उस रायध्युत कर दिया सीर प्रयक्ति कार्यों देवी।
सवार हुस्स पुत्र सामित्स मेराठों के विद्यु साही सेना मे समा रहा। उसने
दिवा मारत म राजारस मेर विद्यु सुगक सेनायति विरक्तकारण के नेतृत्व में

दिशा में घरमी (वनटिक) के किसे में रामितह न सपना तिबाट-स्मान बनाया जहां से मराठों को दिनाज की राजधानी जिल्ली का परा निर्देशन है। सके। मुगरों वी स्थित से एक साम इस यात स पहुँचा निराजाराम के नोनों सेनापित समाजा धोरपड़े धौर पदाजी जादय सायस में सकू पड़े। राजाराम के

मुळ किया । धन् १६३६ से १७ ७ ठक बहु मराठो से सहता रहा ।

. १ सामार दिली योंच योर्त्तवेत जिल्हा शृक्षा २ द्राव राजाबात जिल्हा १ पुरुष् अपनी स्थिति को बचाने के लिये अगस्त सन् १६६७ में रामसिंह द्वारा मुगलों से सिन्ध करनी चाही पर औरगजेब ने इसे स्वीकार नहीं किया । जिन्जी का पुन घेरा डाला गया जो दो माह तक चलता रहा। रामसिंह इस घेरे में 'शेतानी दरी' नामक दरवाजे के सम्मुख मुगल पिक्त का अध्यक्ष था। राजाराम को २ जनवरी १६६८ को जिन्जों छोड कर भागना पड़ा परन्तु उसका कुटुम्ब पीछे ही रह गया। उस कुटुम्ब की सुरक्षा का भार रामसिंह ने लिया और सकुशल उन्हें उत्तर की श्रोर राजाराम के पास भिजवाने का प्रबन्ध कर दिया। इसके बाद भी रामसिंह श्रीरगजेब के देहावसान तक दक्षिण में लडता रहा श्रीर बीजा-पुर, रामगढ, वसन्तगढ-विजय में सहायता देता रहा।

सन् १७०७ से १७३४ तक कोटा नरेश उत्तर मे मुगल राजनीति के दाव-पेच मे फसे रहे। दक्षिणा में मराठे पेशवाग्रो के नेतृत्व मे अपनी शक्ति का प्रसार करते रहे। कोटा के शासक मुगलों के अत्यन्त भक्त थे। अत जब पेशवा बाजी-राव गुजरात, मालवा, बृन्देलखंड मे मराठी प्रसार कर रहा था, उस समय वे मुगल शक्ति को सैनिक व श्राधिक सहायता देते रहे। मराठों की नीति कभी स्थिर नहीं रही। जिन राज्यों ने या क्षेत्रों ने उनकी आधीनता स्वीकार करली थीं वहाँ वे अपना साम्राज्य या स्थायी प्रबन्ध नहीं करते थे। श्रकारण लूटमार करने में व धन वसूल करने में वे नहीं हिचकते थे। वे चौथ श्रीर सददेशमुखी तो प्राप्त करते ही थे, इसके श्रलावा कई प्रकार का कर भी लेते थे जिनमे नज-राना व जुर्माना मुख्य थे। जो राज्य उनका सामना करते, उस पर तो टिड्डी-दल की तरह टूट पडते थ। उनके गावो, खेतो श्रीर खिलहानों को नष्ट कर देते थे।

मालवा पर श्रधिकार हो जाने से कोटा पर उनकी श्राख बराबर पडती रही। क्योंकि कोटा मालवा का पड़ोसी प्रान्त था। मराठो का प्रथम श्रातकीय सम्पर्क कोटा राज्य के महाराव शत्रुशाल के समय में हुआ। राजस्थान में मराठों का प्रवेश वूदी, जयपुर और जोधपुर के उत्तराधिकारी युद्धों से प्रारम्भ होता है। १७३४ ई० में पिलाजी जादव ने कोटा श्रीर बूदी पर श्राक्रमण करने की योजना वनाई थी पर वह योजना योजना ही रही। होल्कर श्रीर सिन्धिया ने कुछ लूट-पाट अवश्य की । सन् १७३५ में पेशवा बाजीराव के मालवा-प्रसार को रोकने के लिये मुगल वादशाद मोहम्मदशाह ने वजीर कमरुद्दीन को बुन्देलखड़ की श्रीर, श्रीर बख्शीखाँ खानदीरान को राजपूताना श्रीर मालवे की श्रीर भजा। सदाराव दुर्जनशाल ने श्रपनी सेना खानदीरान की सेवार्थ में भेजी। मुकन्दरे

१ सरकार जिल्द ५, पृ० १०५।

२ सरकार फाल श्रॉफ-दी मुगल श्रम्पायर, पृ० २४६।

भी चाटो में होत्यर सिचिया व पवार ने लानगैरान की जा परा। मोटा स दुजनगास सानरीरान की महायता के लिय बला पर होत्वार भीर पदार में कीर न महाराव को दगही सदकर तक नहीं पहुँचन निया। खानदौरान मे परेतान होकर भोजास यो तरफ पता गया। चुकी इस युद्ध में जयपुर सरेश जयसिंह व कापपुर गरेश समयसिंह सुगर्सी को सहायता द रहे स शत होस्कर सौर मिचिया ने नये तय राज्या को मुटना प्रारम्भ किया। विशय कर मांभर से होत साम रायो की मम्पत्ति प्राप्त की है।

मराठों का कोटा में प्रवश --सन् १७३६ में पावा बाजीराव मे राजस्वान का यात्रा की और महाराणा उल्यपुर सं मिला। मराठा मवाह सन्धि हुई। यानिक निराव १ लाग ६० हजार प्रति वर्ष सय हुन्ना । किर नामद्वारा होने हुए बाबीराव गवाई अवसिंह से निधानगढ़ के पास बन्नासा गांव में मुसावात की। मगण मन्नाट और मराठों के बीच वार्ता की शर्म तम हुन पर वे मुग्न गसाट का स्वीकार न भी। भन जिस्सी पर माक्रमण बरने की योजना बनी। यह भी एक वर्ष के लिये स्थानित कर दी गई। महरमदगाह नै आजीराव की हरवर्ती को रोहने क सिय उस मासवा का उप-गुबलार ही यनाना आहा परन्यु याबीरात इसमें प्रगन्न मही हुधा यन उसने १७३६ में दिल्ली पर भाक्रमण ब रने का निरमय विद्या । माणवा के मार्ग में बाच ब रता हुआ बाधीराव कोटा राज्य म थना। तारत्र दर्रे ने पान धपती सेना ना पड़ाव दाल नर उसने महाराव राप्तरपाल गारसर मांगा । दुवनताल के लिय घरबीकार करता की । में मार का कृत्यु अप स निमन्त्रण हमा था । अने उसने काशीशय की पूर्ण गया की र इसर बन्ध म बाशाराम में गत्र १७३८ म माहरगाउ विजय करने द्वानशास ही रे स्थि । यह सारा भीर मरार्थ का पहला गर्मा था। स्टरि इत्रनगाम ने बाजीराव की रगद पहेंचाई भी भीर बाजीगा<sup>त न</sup>

सारकाइ वा विसा महारात की तिया का परान्तु महारात व बाबीराव राज भीतर मिच मही यन गरे । युर्जनगाम घर भी मगर्ती को गेवा मे रहना चार्ग बा और बाभाराद का यह रवीवार व या कि प्रगव विरुद्ध शत्रपूर शामर हो। भोतात के मद में बढ काबीराव में निवास का बरी शहह हुना है या हो उसकी रुन्ति प्रमुशि मान्त मन्त्र मार्ग मोर प्रान्त बार माहारमा हा रूप मीर बन्द पार वकार को गहर की । पर प्रावनम कर विशेष प्राप्त कर वा परी

इ.इ.च. केरबडु ल किन्द्र वृत्त प्रा १ दर्गा प्रतास किर्देश वृद्ध है। १ राह राहाच लेकिट हुनुद्वर है।

डाल दिया । चालीस दिन तक घेरा पडा रहा । ग्रन्त मे महाराव ने सन्धि करली । इस सन्धि के ग्रनुसार महाराव ने पेशवा को दस लाख रुपये दिये। ग्राठ लाख रुपये तत्काल व २ लाख का दस्तावेज लिख दिया । कोटा मरहठो मे राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित हो गया। पेशवा ने वालाजी यशवन्त नामक एक सारस्वत ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया र। इस कोकणी ब्राह्मण ने दुर्जनशाल को वरखेडी नामक परगना उरमाल मे जागीर मे दे दिया। इस प्रकार महाराव दुर्जनशाल ने भी मरहठो के विरुद्ध राजपूतो के हुरडा सम्मेलन (सन् १७३४) के सयुक्त निर्णय—िक मरहठो के विरुद्ध राजपूत सयुक्त कारवाई की जावे—का श्रन्त कर दिया। वालाजी यशवन्त कोटा की मामलात को सिन्धिया, पवार तथा होल्कर तीनो मे विभक्त कर देता था परन्तु यह दशा भी साफ नही होने पायी। वूदी पर जय-सिंह ने श्रपना ग्रधिकार स्थापित करने के लिये वुद्धसिंह को हटा कर दलेलसिंह को राजा बना दिया। वुद्धसिंह ग्रौर उसके पुत्र उम्मेदसिंह ने मरहठो की सहायता तथा कोटा के राव दुर्जन की सहायता से पुन वूदी पर ग्राधिकार कर लिया । इसी बीच १८४३ ई० मे जयसिंह की मृत्यु हो गई। उसके वाद उसके पुत्र इश्वरीसिंह भ्रौर माघोसिंह मे गद्दी के लिये युद्ध हुम्रा । महाराणा उदयपुर, महाराव कोटा व उम्मेदिसह ने माधोसिह का साथ दिया। राजमहल की लडाई सन् १७४३ मे जहाँ मल्हारराव का पुत्र खाडेराव २ लाख रुपये देकर बुलाया गया था, माधोसिंह हार गया, परन्तु पेशवा के बीच मे पड जाने के कारएा माघोसिंह को जयपुर के चार परगने दिए तथा उम्मेदसिंह को वूदी का राजा ईश्वरीसिंह ने मान लिया। सन्धि हो जाने पर भी ईश्वरीसिंह पुन दलेलसिंह को बून्दी की गद्दी पर वैठाना चाहता था। ग्रत उसने होल्कर से सहायता मागी। बूदी के सहायक कोटा महाराव पर ईश्वरीसिंह व होत्कर ने श्राकमण कर दिया। ६१ दिन तक यह लडाई चली । हार कर सन् १७४८ मे दुर्जनशाल ने सन्धि की बातचीत की । जिसके भ्रनुसार दलेलिसह को कापरण भ्रौर केशोराय पाटन दिए गये तथा-कोटा ने चार लाख रुपये देने का वचन दिया परन्तु कुछ दिन बाद सिन्घिया के साथ पत्र व्यवहार करके कोटा के फौजदार हिम्मतसिंह भाला ने ये रुपये माफ करवा दिये<sup>3</sup>।

कोटा मे मरहठी प्रभुत्व—सन् १७५६ मे महाराव दुर्जनशाल की मृत्यु के पश्चात् उसके कोई पुत्र न होने के कारण उसने अन्ता के ठाकुर श्रजीतसिंह के

१ इरविन लेटर मुगल्स जिल्द २, पृ० ३०४। वशमास्कर चतुर्थं माग, पृ० ३२४१।

२ फाल्के दिविद्याही इतिहास ची साधरों, जिल्द १, पृ० ३ नो सै ४।

३ डा शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, भाग २, पु॰ ३६२।

पुत्र वाबुशाल को गोद सेने को इच्छा प्रकट की परम्तू कोश्रदार हिस्मर्तीगह मासा

110

में पिता के रहते पुत्र को गद्दी देने की व्यवस्था ठीक नहीं समन्त्र भव भन्नीतर्विह १७५६ ई० में नोटे का शासन बना । उस समय मन्हठ कोटा के 'बादशाह' में मत' सब सिचिया को मानुम हुआ कि अभीतसिह यिना उससे पूर स्वीकृति कोटे की गई। पर बैठ गया तो बहु बढ़ा कद्भ हचा और एक बहुत सेना लेकर कोटे पर वर्ड

थाया । होत्कर भीर पवार भी मा पहुँचे । एसी परिस्थिति देश कर महारायी माता (महाराद दूर्जनगास की रानी) ने राखोजी सिचिया को रासी भेज कर मार्र यना सिया और नजराने के रूप में राज्य की ओर से चालीस माझ स्पया भरहर्ते को दिया गर्या । यह घनराशि चार वार्षिक क्रिट्टों में दो गई। क्षार्पिक सण्डी इसी में मान सी गई। धन्तिम किस्त के दो लाख रुपये छुट के दियं गये। तथा मरहठों का राजपूताने के झन्य भागों को विश्रंप करने में सहायशा देने का वचन सजीवसिंह ने दिमा। असपूर में गर्दिश के वक्त तथा दुबार सुटत समय

भजीतिसह ने करीब सात हजारी दकी मास सवा मृद्युं। भरहटी सेना की भेडी ਧੀ। मरहर्ठों को विशेष कर पेशवा वालाजी वाजीराब को हर समय बन की धावहयकता रहती थी । शासन युद्ध शादि के निये धन प्राप्ति उत्तरी भारत है ही हो सकती थो । होस्कर और सिन्यिया को राजपुताने से अन प्राप्ति की साख रहती भी। ये मरहठे सेनापति जब भाहते राजपूताने में प्रवेश कर सते जय भाहा जिससे बाहा धन प्राप्त करत थ । न देने पर यदा स्वामानिक था । राजनैतिक

सन्वियों को बनाए रखना कोई महत्ता नही रखता या । भजीतसिंह के बाद वन सन् १७५८ में राज्ञाल गड़ी पर यैठा तो अनकानो सिधिया व मस्हारराव होस्कर ने शत्रुधास से नजरामा के २ लाख रूपम लकर उसे शासक की स्वीकृति देशी। १७४० ई. सक मरक्रों की शक्ति सारे भारत में फैस गई। प्रवाद में वे मर्काट तक पहुँच पुके थ । विल्ली के मुगल सुल्तान उनके ऋषों थे । प्रवाद से विक्षण मारत एक उनका प्रभाव था परन्तु वे इस बड़े साम्राज्य को न तो सग

ठित कर सके घौर न वे एक शासनसूत्र में बांध कर मरहठी राज्य की हवता सा सके। प्रभाव पर मरहर्ते के अधिकार कर सने को कावस का बादबाह बहुमदसाह दुर्राती को प्रवाद को घपना प्राप्त समभ्यता या सहत न कर सका। उसने वार कार मारत पर भाक्रमण किया। १७४६ में बहु भाक्रमण कर पंजाब पर

१ फाल्के जिल्द १ लेखाक १७१, दिप्पशी ११४।

वंत्रभासकर चतुर्वभागपृ १९१६। एका धर्मी मागर पु४१ ४।

आधिकार करता हुआ नजीव रोहिला से जा मिला। जिसने मररठो की शक्ति नष्ट करने के लिये निमन्त्रित किया था। १७६१ की जनवरी को पानीपत के स्थान पर श्रब्दाली-मरहठा युद्ध हुआ। मरहठे हार गए। मरहठो की हार का लाभ उठा कर जयपुर नरेश माधोसिंह ने राजपूताने से मरहठो को निकालने का प्रयत्न किया। उसने दिल्ली सम्राट शाहग्रालम द्वितीय, नजीमरोहिला व कोटा, बूदी, करौली ग्रादि के शासको का एक गुट तैयार कर मरहठो को निकालना चाहा । परन्तु महाराव शत्रुशाल ने माधोसिंह की इस योजना को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे इसमें माधोसिंह की वृहत् जयपुर-निर्माण करने की योजना स्पष्ट दिखायी दे रही थी। तथा इधर होल्कर ने गागरोण और चन्द्रावत राजपूतो पर अधिकार कर कोटा पर आँख लगा रखी थी।

सन् १७५४ ई० मे माद्योमिह को रणथम्भोर का किला शाह ग्रहमदशाह ने दिया था परन्तु रणथम्भोर को मरहठे लेना चाहते थे। इसेलिये सन् १७५६ मे उन्होने घेरा डाल दिया। रणथम्भोर मे एक मुगल फौजदार रहता था। वह स्वय इस पर ग्रिवकार रख स्वतन्त्र होना चाहता था। पर ग्रन्त मे यह किला माघोसिह के पास ग्रा गया। माघोसिह ने इस किले से सम्बन्धित कोटरियो पर ग्रिवकार करना चाहा। पर वे हाडा जाति की जागीरें होने के कारण कोटा के ग्रिवें रहना ग्रिवक पसन्द करती थी। इस पर माघोसिह ने १७६१ ई० में जबिक मरहठे पानीपत के मैदान मे हार चुके थे, कोटा पर ग्राक्रमण कर दिया तथा कोटरियो से खिराज लेना चाहा। माधोसिह की सेना ने उणियारा, वलाखेरी पर ग्रीधकार करते हुए पालीघाट के पाम कोटा मे प्रवेश किया। भटवाडे के मैदान मे कोटा की सेना व जयपुर की सेना का १७६१ में सामना हुगा।

इस युद्ध में जालिमसिह , माला कोटा का सेनापितत्व कर रहा था। उस समय पानीपत के युद्ध में हार कर भागा हुआ मल्हारराव होल्कर पास ही पढ़ाव ढाले हुए था। जालिमिन ने उससे मुलाकात कर जयपुर के विरुद्ध सहायता चाही और उसके वदले में चार लाख रुपये देने का विश्वास दिलाया। होल्कर मांचोसिह से नाराज था क्यों कि साल भर से उसने होल्कर को मामलात नहीं दी थी। परन्तु पानीपत के मैदान में जो उमकी क्षिन हो चुकी थी। उस कारण न तो वह कोटा को, न जयपुर को सहायता दे सकता था। ग्रत मल्हारराव ने सिर्फ इतना हो विश्वास जालिमसिंह को दिलाया कि यदि जयपुर की सेना हारने लगेगी तो वह उनके डेरो को लूटेगा । भटवाडे के युद्ध में कोटा विजयी हुग्रा।

१ एस पी डी जिल्द २६, स २७।

२ उपरोक्त जिल्द २१, स० ६४। वधामास्कर जिल्द २, पृ० ४६२-६३। टाङ राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १४३६।

राम्बत् १८१४ (गन् १७४८) में महहारराव होन्दर की एक टुकड़ी ने सुकेत की गढ़ी को भा घरा। कोटा ने ६००० राग्य देकर उस टुकड़ी को वार्थिक भव दिया। सम्यत् १८१७ (सन् १७६०) में होत्कर को कोटा के प्रधान राव असमराय ने ५१००) होत्कर को दिए।

भटवाड़े के युद्ध में काटा के मरत में उम्मदिस्तृ वृंगी धासक की सेवायें मांगी थी। कूँगी की सेना युद्धाम में साई तो धवस्य परन्तु युद्धान में दाई के रूप में बनी रही। इस पर धानुधान यूंदी कालों से नाराज हो गया धौर राव उम्मदिस्तृ को दब्ध रेन के नियं अरामस्याय को मन्द्रा सर्राप्त में पास भजा। मोजाम मामक गांव में वह महाराजी निष्मिम में मिला । सन् १७६६ में कीटा के महाराज और महाराजी व पदारकी सिष्या में यूंदी पर आक्रमण कर दिया। के सह के वृद्धी का चरा पड़ा गहा। विवध हो उम्मदिस्तृ ने वृद्धि का चरा पड़ा गहा। विवध हो उम्मदिस्तृ ने वृद्धि का चरा पड़ा गहा। विवध हो उम्मदिस्तृ ने वृद्धि का चरा पड़ा गहा। विवध हो उम्मदिस्तृ ने वृद्धि का कराम महाराज ने यूदी का घरा पड़ा को धानित राज के १९२०) के दिए । इस पर भी जब कभी मरहुठी फीज धा बाती तो और धन देना पड़ता था। धरम्याम उसका छड़का के स्वधान तथा ठावुर किश्तनात हम कार्य के सियं गोजुर और सपाइ की बार में ले गया। राज्य की रहा के हेतु कोट धीर किस की मरुम्य कराई गई विवध सरहुठे पासका धाक्रमण न वर्ष है।

१ वेबमारू पतुर्पमान पृष्ट ६। २ वा समी भागत पृप्ट१।

३ क्परोक्त पु ४१२।

श्रीर अम्बाजी इगले की मित्रता श्रन्त तक वनी रही । इसी समय महाराव गुमानसिंह ने मरहठो के वकोल लालाजी बल्लाल को भेज कर जालिमसिंह को बुला लिया।

कोटा राज्य की स्थित बडी शोचनीय हो रही थी। मल्हारराव के नेतृत्व मे मरहठी सेना कोट की दक्षिणी सीमा की तरफ बढती हुई ग्रा रही थी। बकानी का घेरा उन्होंने डाल दिया। किलेदार ठाकुर माघोसिह हाडा ने किले की सुरक्षा को बनाए रखा। माघोसिह के पास उस समय केवल चारसी सैनिक ही थे। किले की सुरक्षा करते समय वह स्वय मारा गया परन्तु मरहठों का अधिकार उस गढ़ पर न हो सेका। इस युद्ध मे १३०० मरहठे काम ग्राए। लौटती हुई मरहठी सेना ने सुकेत पर ग्रधिकार कर लिया ग्रीर कोट की ओर बढ़े। महाराव गुमानिसिंह इम सेना का सामना करने मे ग्रसमर्थ था। अत सुलह की वार्ता करने के लिए ठाकुर भोपतिसह भाकरोत को भेजा परन्तु वह असफल होकर लौटा। इसी समय लालाजी बल्लाल जालिमिसह को लेकर कोटे लीट गया था। अब जालिमिसह प्रतिनिधि बना कर वार्ता के लिये-भेजा गया। इस कार्य मे जालिमिसह सफल हो गया। होल्कर को ६ लाख रुपया दिया गया ग्रीर मरहठी सेना कोटे से हट गई । महाराब गुमानिसिंह ने इस सेवा के बदले मे जालिम-सिंह को पुन ग्रपने पद, फौजदार पर नियुक्त किया ग्रीर उसकी जागीर दे दो। मरने के पूर्व महाराब ने उम्मेदिसह कुवर को भाला के सुपूर्द किया।

महाराव उम्मेदिसह के शासन काल मे (सन् १७७०-१८२० ई०) कोटे का सर्वेसर्वा जालिमिसह भाला ही था। एक मफल शासन प्रबन्धकर्ता के लिये यह आवश्यक था कि मरहठे मरदारों के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखा जाय। इस समय राजपूताने में पिंडारी और मरहठों के हमले बार-बार होते थे। सन्धि की इज्जत करना उनके कोष में नहीं था। धन ही प्राप्त करना उनका जीवन तथा कर्त्तव्य था। साधनों की वे परवाह नहीं करते थे। शामन की देखरेख उनकी शिक्षा के प्रतिकूल थी। ऐसी शक्ति के विरुद्ध जालिमिसह ने साम, दाम श्रीर भेद की नीति अपनाई। सम्वत् १८३० (सन् १७७३ ई०) में जब कोटा राज्य के दक्षिण भागों में पिंडारियों ने लूटमार की तो उन्हें भगाने के लिये भट्ट दणनाथ के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने गागरोगा के पास पिंडारियों को हराया व भगाया । पर पिंडारी पुन श्रा धमके, लूट-खसोट की श्रीर भाग

१ टाइ राजस्थान तृतीय, पृ० १५३६।

र उपरोक्त, पृ० १४८६-१४६०।

३ डा० शर्मा भाग २,

गए । पूनः माने भौर भागने की नीति से तग माकर जासिमसिंह ने सन् १७७४ go में पिड़ारियों के नेता प्रमीरखा से मित्रता कर उसे छेरगढ का किसा रे दिया बहाँ वह रह संके । इस मित्रण की नीति सं वह पिंडारी भाकमण से सच गया । सम्बद् १८३४ (सन् १७७७ ई०) में जीवाजी मप्पा के नेतृस्व में मरहुठी सेना कोट को सीमा में प्रवश करना चाहनो यो पर कालिमसिंह ने बक्सी शिवसास ग्रसमराम व पडित सांस्था को भव कर उसे कोटे में प्रवस महीं करने दिया । सम्भवत कुछ साक्ष रुपये नजराने के भवत्य दिये गए । होस्कर के मेतृस में १७७१ ईo में काटा रियास इन्द्रगढ़ लाखोली करवाड़, वीपस्वा को मरहुठों मे सूटा। महासान सेनाभेज कर उन्हें दूर करना चाहा। पर वह ग्रसफस खा। इसी प्रकार भारता ने नरहरराच दक्षिण को १७८४ ई० में पन्त्रह हवार, १७८३ ई० में सांकराव को सम्बन्धी की बकाया देकर मित्रता मोल की। तुकीकी होस्कर को भी इस प्रकार समय-समय पर रुपम देकर संसुष्ट करना पड़ता था। १७८२ ई० में तुकोओ होत्कर के पूत्र मल्हारराव होत्कर के विवाह पर की नी सरफ स मात हजार रुपये न्योत के भंग गये व । सिन्धिया ने वय सेना चाहा जहाँ उम्मदसिंह का ससुराल था। यत उसे बचाने के सिय जासिमसिंह ने ६ काल रुपये देकर देग दचाया फिर भी सिचिया ने सिगोमी और रतनगढ़ से हैं। सिए"। बाहुबाद के किस पर जासिमसिंह ने सिमिया की मनुमति के बिना ही करुवा कर सिया था। इस पर सिरियमा ने मामलात का हिस्सा मांगा। ३० हजार रपमे शाहबाद की मामसात सिन्धिया को मजने का निरूपय किया πατ<sup>¥</sup> ι

मरहुठों नो इस प्रनार नो भीति घोर स्पनहार से जिसमें न स्पाधित या म ईमानदारी न राजनतिक मोहस्तन न सिमना जानिसमितिह तम आ धुना था। यह इससे सैनिक राष्ट्रि हारा विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। नेचम धन से इस्ट्रें सरीद कर ही चोटा को सान्ति बनाय रख गवता था। उस पन-प्राध्त के निये बोट में नई नए प्रवार के कर इसने मागाण नियो आपिरदार अ अनता वानों है तम या। उसी समय पूर्वी मारत विजय करत हुए घोट हस्सी तर सा पहुँचे। मरहुर्ग को सांच्या करते दिवस रहा हम्म निर्माण निया हम्म प्रवार के सा वहुँचे। मरहुर्ग को सांच्या से उनकी टकर होगा निरंपत था। १८ २ ईक में सीन्या मा प्राप्त के टकर सी। १८ ३ में होस्सर सा अ सह यह से

हे बाद राजस्वात तृतीय पृह्यप्रेम इ. इ. सर्वे आभ के पृष्टे । इ. बस्सानकर चतुर्चे आतः वृह्दे । इ. इ. ससी सात के पृष्टे ।

लार्ड लेक उत्तर की ग्रोर से ग्रोर दक्षिण की ओर से ग्रारथर वेलेजली होल्कर के विरुद्ध चले। लार्ड लंक ने कर्नल मानसन को तीन बटालियन देकर व कप्तान लूकन को पिश्चम की ग्रोर से होल्कर पर आक्रमण करने भेजा। राजपूत शासकों के लिये मरहठों से मुक्त होने का सुग्रवसर था। जालिमसिंह ने ग्रग्ने जी फीज ग्रीर उसके नेता मानसन को कोटा में प्रवेश करने की ग्राज्ञा नहीं दी बिल्क ग्राप ग्रमरसिंह पलायके वाले के नेतृत्व में कोटा की फीज भेज कर मानसन को सहायता दी। मानसन को होल्कर ने मुकन्दरा घाटी में जा घेरा ग्रीर मारकाट मचादी। होल्कर की फीज की कोटा की सेना के साथ मुठभेड हुई जिसमें ग्राप ग्रमरसिंह मारा गया। कोटे के चारसों व्यक्ति घायल हुए। कप्तान कूकन युद्ध में मारा गया और मानसन भाग कर कोटा ग्राया। परन्तु होल्कर के भय से जालिमसिंह ने उसे शरण नहीं दी । किसी तरह वह दिल्ली पहुँचा।

श्रव होल्कर ने जालिमिंसह को दण्ड देने के लिये कोटे पर चढाई करदी। जालिमसिंह ने चम्वल नदी के मध्य में नाव पर मुलाकात की। काका जालिमसिंह व मजीज होल्कर वडी शिष्टता से बातचीत करते रहे। लेकिन इमानदारी एक के कार्य मे भी नही थी। होल्कर ने मुगल बख्शी से दस्तावेज प्राप्त कर कोटा से दस लाल रुपये जुर्माना प्राप्त करना चाहा। जालिमसिंह ने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी होल्कर तीन लाख रुपये लेकर कोटा से रवाना हुग्रा ग्रीर शेष सात लाख रुपये माँगना उसने कभी नही छोडा । जव होल्कर होग के स्थान पर ऋग्रेजो से हार गया तो राजपूताने में उसका प्रभाव कम हो गया भ्रौर कोटा से प्राप्त होने वाली खण्डणी समय पर नही मिलने लगी। जालिम-र्सिह ने होल्कर से मित्रता भी बनाये रखी श्रौर समय पडने पर उसके शत्रुश्रो को सहायता भी देता रहा जिससे कि मराठो की शक्ति क्षीण होती रहे। दि० मई १८१३ में मल्हारराव के लडके परशुराम ने ढूढार परगने के रामपुर किले पर अधिकार करना चाहा नो जालिमसिंह ने उसे सहायता दी<sup>3</sup>। उदयपुर मे शक्तावतो और चूडावतो के युद्ध मे सिन्धिया ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसी समय सिन्धिया को जोधपुर व जयपुर की सम्मिलित सेना ने हरा दिया। उधर कोटा व उदयपुर की सेना मिल कर मराठो के श्रिघकृत क्षेत्र नीम।हेडा, निकुम्प, जीरण ग्रादि पर ग्रविकार कर्ती हुई जावत पहुँची। मरहठी सेना का नायक सदाशिव हार गया श्रोर भाग गया । इसका परिणाम ठीक नही निकला ।

१ टाड राजस्थान भाग ३, पू० १५७१।

२ उपरोक्त, पू० १४७३।

३ डा० शर्मा भाग २,

गए। पून भाने भौर भागने की नीति से तम भाकर वासिमसिंह ने सन् १७७४ fo में पिड़ारियों क मेना झमीरखां से मित्रता कर उसे ग्रेरपद का किसा दे दिया जहाँ यह रह संके । इस मिनता नी नीति से वह पिडारी माकमन से क्षच गया । सम्बत् १८३४ (सन् १७७७ ई०) में जीवाजी घट्या के मेतृस्व में भरहुटी सेना कोट को सीमा में प्रदेश करना चाहुती यो पर जासिमसिंह ने बक्बी शिवनात प्रसमराम व पढित तात्वा को भव कर उसे कोटे में प्रवा नहां करने दिया । सम्मवत बुख साम्य रुपये भजराने क भवदय दिये गए । होस्कर के नेतृत में १७७१ हैं। में काटा रियास इन्द्रगढ़ लातोली करवाड पीपल्दा को मरहुठों ने सूटा। भ⊐माने सेनाभैज कर उन्हें दूर करनाचाहा। पर वह भमफल रहा। इसी प्रकार मामा ने नरहरराव दक्षिण को १७८४ ई० में पन्त्रह हुआर. १७८१ ई॰ में सांहराव को खण्डणी की धकाया देकर मित्रसा मोल सी। तुकीकी होस्कर को भी इस प्रकार समय-समयन्पर रूपय देकर ससुष्ट करना पडता था। १७८२ ई० में तुकोजी होस्कर के पूत्र मस्हारराव होस्कर के विवाह पर कोर की तरप स मात हुआर रुपये 'योते के अब गय थ" । तिन्धिया ने बगु सना चाहा जर्म उम्मदितिह का समुरामे या। यह उसे अचाने के लिय आक्रिमसिंह ने ६ साह राय देकर बगु बचाया फिर भी सिन्धिया ने निगोसी घौर रक्षनगढ़ से हैं। निए<sup>8</sup> । पाहबार के किस पर आसिमसिंह ने मिणिया को सनुमति व विनाही करता रूर निया था। इस पर निस्थिया नै यामसात का क्रिमा मीगा। 🕬 हजार रपने पाहबार की मामसाठ सिन्धिया को भजने का निरूपय किया παι<sup>ν</sup> ι

मरहठों नी इस प्रकार नी नीति भीर व्यवहार से जिसमें न स्थापिस्न था ग ईमाननारी न राजनतिर मोहब्बत न मित्रना जोसिमसिंह संग आ धुरा **गा**। यह इनग मैनिक प्रक्ति द्वारा विजय आध्य नहीं कर सकता या केयम पन से इस्हें भरोट कर ही बोटा को सास्ति बनाय रस्य गवता था। उस धम प्रान्ति के निय नीट में नई नए प्रशास के कर इसमें सवाल जिसमा आसीरदार व जनता दानों ही तम च। उसी नवद पूर्वी भारत विश्वद वस्ते हुए संक्षेत्र दिस्ती तम मा पर्रेष । मरहरा वी मक्ति स जनवी टक्स हाना निविष्ठ था । १८०२ दें में निरिया न प्रवर्ध में टक्स सी। १० व म शास्त्रत है व राष्ट्र पड़ ।

हेदाह राज्यसानतृतीय पृष्टेप्रकर। केवा राज्यों जावत् पृष्टेप्रकर।

३ वयमा ६ चपुरे मार्गपु ६०१८ । इ.स. समी जादर मुहर्

कोटा शासन मे मरहठी प्रभाव—पेशवा कोटा राज्य को अपना मागलिक राज्य मानता था। अत इस अधीनस्थ राज्य को उसने सिन्धिया, होल्कर और पवारों को बाट दिया था। ये मरहठे सरदार कोटा राज्य को अपने आधिपत्य में समभते थे और इस बात पर जोर देते थे कि उनकी अनुमति और नजराना दिए बिना कोई महाराव गद्दी पर न वैठे। प्रति वर्ष वे कोटा से खण्डणी लेते थे। छोटे-मोटे मरहठा सरदार अवसर पाकर कभी-कभी कोटा राज्य में आ घ्सते, लूट-मार करते और कोटा में घन बसूल करते थे। कोटा राज्य में जाने वाले व्यापारियों की जकात स्वयं लेकर वे उन्हें मुफ्त जाने की आज्ञा देते रहते थे। उनकी सुरक्षा कोटा राज्य को करनी पडती थी। सिन्धिया होल्कर का स्वागत मुगल स्वेदारों की तरह किया जाता था। घन व सैनिकों से सहायता कोटा वाले प्ररहठों की करते रहते थे। मरहठी सरदारों के बच्चों के जन्म च विवाह पर कोटा महाराव नजराना भेजते थे।

मरहठो की श्रीर से कोटा मे वकील रहता था। सन् १७३७ मे पहला वकील नियुवत हुआ। वह लालाजी वल्लाल था। वह कोटा से मामलात वसूल करता, राज-नैतिक गतिविधियो पर देख-रेख करता तथा उनकी सूचना मरहठा सरदारो के पास भेजता। ये उसके मुख्य कर्तव्य थे। उसकी मातहती मे एक दीवान, कई कम-विसदार ग्रन्य कितने ही कर्मचारी व छोटे नौकर रहते थे। वकील सबका वेतन चुकाता था। मामलात वसूल करके हिस्सों के भ्रनुसार ऊटो पर लाद कर मरहठी सरदारों के पास भेजा जाता था। कोटा की कोटरियात वकील के सुपर्द थी। चूकि मामलात ग्रधिक मात्रा मे लिया-जाता या जिसे कोटरियात दे नही सकती थी अत प्रत्येक कोटहो में एक मरहठा कम विसदार वहा रहता था। वह श्रायकर इकट्ठा करने वाला होता था लेकिन वास्तव मे शासन का कर्ला-घर्ता वही था। ठाकुर नाम-मात्र के शासक होते थे। प्रारम्म मे चारो मरहठी सरदारो का एक ही वकील होता था परन्तु यह वकील सिन्धिया का पक्ष श्रधिक लेता था। इस कारण श्रन्य मरहठी सरदारो ने श्रपने-ग्रपने अलग वकील नियुक्त किये। जिनमें श्राम तौर पर धन के बटवारे के लिये मगडा हो जाया करता था। वकील का वेतन भ्रडतालीस हजार रुपया वार्षिक था। यह वेतन दो मास की किञ्तो में मिलता था।

वंकील के नीचे दीवान होता था और प्रत्येक परगने मे एक कम विसदार नियुक्त किया जाता था। इसका कर्तव्य सिर्फ माल वसूली हासिल करना तथा मामलात प्राप्त करना था। परगने मे इनका शासकीय प्रमाव नहीं रहता था।

१ टा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, भाग २, प्० ५२ ह।

शकावत और चूड़ावत पुग सड़ पड़। महाराजा ने चूड़ावतों को चित्तीड़ से निकारुने के सिये जासिमसिंह बौर सिन्धिया को बसा भेजा। जानिमसिंह और मायोशी सिन्धिया के प्रतिनिधि सम्बाजी इगले की संयुक्त सेना ने हमीरगढ़ केंद्रे हुए चित्तीड़गढ़ का घेरा डाला । यहां सिन्धिया सेना सेकर पहुँचा भीर महाराणा से मिला। यह मुलावात जालिमसिंह के प्रयत्नों स हुई। महाराणा जालिमसिंह और महादाजी सिन्धिया ने चित्तीड़ के पास सेती गांव में डेरा डासा। भीमसिंह चुड़ावत इस बात पर भारम समर्पण करने को तयार या कि जातिम-सिंह कोटा चना काए। जालिमसिंह ने यह स्थीकार किया । जासिमसिंह की बढ़ती हुई शक्ति का कम करने की यह चाम अस्वाची इगसे की मी<sup>ड</sup>़ी मेवाइ में सास्ति स्थापित कराने का भार मायोजी ने सम्बाजी को सींपा। परन्तु १७१५ व में माहादाओं को मृत्यु हो गई। उसके पूत्र दौसतराम सिन्धिया नै धन्याश्री के स्वान पर सकवा दावा का नियक्त किया। अस्वात्री इंगल के प्रतिनिधि गरोपार्यत में चितीड़ झाली करने से इन्कार कर दिया। क्रम्बाकी ग्रीर सकवा वादा में युद्ध सिद्ध गया । महाराजा ने ग्रम्बाजी का पक्ष नहीं शिया। इस पर चालिमसिंह नै महाराणा के विरुद्ध धाक्रमण कर दिया। अस्वाकी के नाई सासेराव को महारागा की कैद से खड़ाया और महारागा से सम्ब कर बहाजपुर पर ममिकार कर सिया ।

पिशारियों के प्रति जासिमसिंह ने भित्रता की नीति बनाए रकी। मीरकों पिशारी को घरमढ़ देकर मित्र बना किया। समय २ पर मीरकों की सेना की जब कभी बैठन नहीं सिमता तो कोटा राज्य के धन कीय से धन वेता। सन् १६०७ में सिन्धिया ने भीरकों को गिरफ्तार करके ग्वासियर के किसे में बन्द कर बिया। उस समय भी जासिमसिंह ने उसको धन देकर खुड़ाया था। परन्तु अब सार्वे हैस्टिंग्ज ने पिशारियों के दमन के किये माला से शहायता मांगी तो कोटा की फीब ने पूर्ण सहायता थी। इसके बदले में जासिमसिंह को उस प्रथान सम्मर थीर गंगराव के परगने दिये गए। १८१० है के बाद तो संग्रेजों ने जासिमसिंह से सिंख कर कोटा में मराठीं का प्रयाद हमोसा के किय् स्थाप कर दिया।

१ मोम्स राजपूताने का इतिहास माग ४ पृ १११।

२ मोम्म राजपूराने का इतिहास माग ४ पृ ११२। इ जगरोक्ता

४ जपरोक्त नृह ६।

कापरेण सिन्धिया की जागीरे थी। मरहठो के वकील को वोराखेडी व उरमाल दीवान को भराडोला परगना था। होल्कर के दीवान को जुलमी की जागीर दी गई थी। कई मरहठी ब्राह्मण भी जागीरदार थे। मरहठो जागीरो मे कुल ७१ गाव थे जिनकी ग्रामदनी एक लाख ग्रहाईस हजार थी । मरहठी जागीरदारों की वृद्धि कोटा के शासक नहीं चाहते थे परन्तु वे विवश थे। दक्षिणी पण्डितों का धामिक क्षेत्र में भी प्रभाव था। इन जागीरदारों की प्रतिष्ठा राज-दरवार में होती रहती थी। राज की पड़तालों पर इन्हें इनायत भी होती रहती थी। ये जागीरदार महाराव की नीकरी करते थे। इनसे भेटें वगैरह नहीं ली जाती थी। परन्तु मरहठी प्रभाव ग्रग्नेजों के ग्रागमन पर इतना शिथिल हो गया कि उनके स्थाई ग्रवशेप किसी भी रूप में जीवित नहीं रह पाये।

कोटा राज्य का श्रग्रेजो से सवच--भारत मे अग्रेजी राज्य की स्थापना ऐतिहासिक परिस्थितियो के ग्रन्कूल थी। यह घटना ग्रचानक हुई, ऐसी सभावना नहीं थी। १८वी शताब्दी में तीन साम्राज्यों को टक्कर मे--मुगल, मरहठा व अग्रेज। अग्रेज विजयी होकर भारत की सार्वभोम सत्ता के रूप मे परिणित हो गये।ई. सन् १७५७ मे जबिक मुगल साम्राज्य को ग्रस्थिया चारो और विखर रही थी ग्रीर उसके भवशेषो १र मरहठी प्रभ्ता उत्तरी भारत से दक्षिणो भारत तक फैली हुई थी, प्लासी के मैदान में लाई क्लाइव ने भारत में अग्रेजी राज्य की नीव डाली। मरहठा शक्तिका प्रभुत्व तो श्रवश्य फैला हुग्रा था पर न उसमे शासन का स्थायित्व या व न उसके राजनीतिज्ञो मे भारत पर शासन करने की प्रतिभा थी। वे उत्तरी भारत मे जुल्मगीरी ही करते थे। गनीम उनका प्रिय नाम हो गया। वहाँ परिस्थितिया तो यही थी कि मुगल सम्राटो के स्थान पर वे मरहठा साम्राज्य स्थापित कर सकते थे, वहा उन्होने हर स्थान, हर जागीरदार, नवाव व राजा को श्रार्थिक शोषण की नीति से तग किया। धन न देने का ग्रर्थ ग्रराजकता, खेती का नष्ट होना, शहरो का जलाया जाना भ्रौर जनता की त्राहि-त्राहि था। धन देकर भी - इससे मुक्ति पाना किठिन था । मरहठा सरदारो श्रीर सेनापितयो मे जहाँ नेतृत्व था तो केवल इसी वात का कि उत्तरो भारत की घन की नदियो का बहाव पूना की तरफ मोडा गया। मुगलो के पतन से शासन मे जो अस्त-व्यस्तता आई थी उसे हटा कर जनता को सगठित श्रीर सुव्यवस्थित शासन देने मे असफल रहे। १७६१ मे पानीपत के मैदान मे उनकी हार ने अग्रेजो को, जो कि भारत में अभी तक शिशु शक्ति के रूप में ही प्रकट हुए थे, श्रपना स्थायित्व जमाने का भ्रवसर दिया। यह तो भारत की राजनैतिक स्थिति स्पष्ट कर रही थी कि

१ डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, भाग २, पू० ५३२।

१६८ यह

यह भ्रमिकार कोटा राज्य के सिर्फ कमिश्तरों को था। परन्तु कुंकी वह एक प्रमुख शक्ति का प्रतिनिधि या अत स्थवहार में मुकदमों का फैसमा तका द्यान्ति स्थापित करने का कार्य बही करता था। उसके पास काफी सेना प्राणी यी । कमी कम विसदार इतना चक्तियासी हो बाता या कि वह मामसात भेवने से इम्कार कर देता था। उसको वेतन हिस्साकसी से मिलता था। कामाम्बर में मराठों ने इवारे पर कई इसके देने शरू किए। इजारा की रकम निंदियत की वाती थी । परगने की मासगुजारी भीर हकुमत इजारेदार वो अधिकतर अकीस होता था उसे देवो भाती। उसे धमग करने का श्रीमकार मरहठी सरदारों की या। मदि वह समय पर रकम न देता या प्रचा को बूक्त देता। शिम्बिया व होरेकर फरमान देकर इजारेदार को नियुक्त करते थे। मरहठों ने कोटा के प्रति कोई दासन नीति नहीं प्रथनाई थी। सिर्फ एक ही नीति से वे चलते य । मामनात धमूम करना ग्रीर भीका मिलने पर नजराना वसूल करना । कोटा को यह धन ुं जुटाने के सिये कई नए कर संगाने पड़े थे। सम्बद् १८१६ में समस्त वागीर दारों पर मरहठों की मांग पूरी करने के लिए चौबान नामक कर बसूस किया गया । इसी वय कानुनगामियों से पेशकबी ली गई । सम्बद्ध १८१६ में घोड़ी करार नामक कर संगाया गया । इसकी रकम ६८ ०० ) कार्यिक इकट्टी होती थी । जातियों की पत्रायतों से कर निया गया । बीमोड़ी चौर जामदानी वर विक से बसुस किय गये। दीधोडी प्रति भर भार भाग जामदारी प्रति कुटांब एक रूपमा तिमा जाता था।

बीटा के धामकों द्वारा सिर्मिया के काम में रहते वासे या उनने द्वारा स्वीहत स्थापारी की बिना कर सिए कोटे में युसने निया जाता था। कोटे के कियी धावणी में विभिन्ना के राज्य के कियी स्थाक है यन उत्तर सिम्मा होते थी। यदि कोटा राज्य दिसी प्रयम होते थी। यदि कोटा राज्य दिसी प्रयम होते थी। यदि कोटा राज्य दिसी प्रयम होते थी। यदि कोटा राज्य दिसी पड़नी थी यदि परहुत पत्र-मांग धायक थी। परस्तु मरहत्वा में कोटा वासकों की मुमनी की सरहत प्रतम्भाग धायक थी। परस्तु मरहत्वा में के लग्न में नहीं बहित घाटर मावना से बर्ताव रस्ता। बाका धाय महारायों के निये प्रयोग किया जाता था। महारायायों की घोर से मरहत्वा सरहारों को प्राम्त की बारी थीं। मरहत्वी रानियें भी राही भेज कर कीटा घरने सरहत्वा सर्वारा परस्ताव स्वारंत्व करनी थीं। होता से वह बारी परस्ताव स्वारंत्व करनी थीं।

कोरा में बढ़े आगीर मरहरी गरदारों को प्राप्त थीं। केनोराम पाटन समा १ पाटन के कम दिकार मी मानहरी में ७६ मन्दार ४ चेटन ६ वस्तरमा

कीर हे बहुरे न । इन गवका के न ३४ ६४ व वालिए होता का

होल्कर पर हमला किया जा सके। फाला जालिमसिंह ने जिसने अभी तक निश्चत तौर पर अवलोकन नहीं किया कि अग्रेज-जिस्त को सहयोग दे। मानसन को सहायता देने के लिये बुलाया था व ठाकुर आप अमरसिंह के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना की टुकडी भी भेजी। मुकन्दरे की घाटी में होल्कर ने कप्तान लूकन व आप अमरसिंह को घेर लिया। मुकन्दरा दर्रे के युद्ध में लूकन और आप अमरसिंह मारे गये। मानसन भागता हुआ कोटा में शरण लेने आया। जालिमसिंह ने उसका स्वागत नहीं किया और शरण नहीं दी। वह निराश हो दिस्ली पहेंचा।

जालिमसिंह ने पिडारियों के साथ मित्रता की नीति अपनाई थी। अमीरखा पिडारी को शेरगढ़ का किला देकर उससे मित्रता की और कोटा को पिडारियों से मुक्त करायां। जब १८०७ ई० में सिधिया ने ग्वालियर के किले में अमीरखा पिडारी को कैंद कर लिया तो जालिमसिंह ने घन देकर उसे छुड़ाया और भावी सुचरित्र का विश्वास दिलाया। पिडारियों के कई व्यक्ति कोटा के जागोरदार थे। जालिमसिंह ने उनकी प्रतिष्ठा और मित्रता बनाये रखी। जालिमसिंह के पिडारियों को मित्र बनाये रखने के २ कारण थे। प्रथम—कोटा में उनके कारण श्रशाति पैदा न हो, दूसरा कि उसकी शक्ति कोटा में बनी रहे। अपने विरोधियों का दमन करने के लिये यह आवहयक था।

पिंडारी मरहठों की तरह अप्रेजी सत्ता के लिये एक समस्या वन चुके थे। अत जब १८१३ ई० में लार्ड हैिस्टिंग्ज गवर्नर जनरल वन कर भारत आया तो पिंडारी एक अफलातून शिक्त वन चुके थे। मरहठों का प्रश्रय पाकर के ताकतिवर होते जा रहे थे। सन् १८१७ में हैिस्टिंग्ज ने पिंडारियों को समाप्त करने के लिये जनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदी। राजपूताना के शासकों से इस सबध में सहायता लेने के लिये लाई हैिस्टिंग्ज ने कर्नल टांड को जो कि जस समय सिंघिया दरवार में उप-रेजीडेंट था, राजराणा जालिमसिंह के पास मंजा। टांड ने जालिमसिंह से २३ नवम्बर १८१७ को रावटा के स्थान पर मुलाकात की टांड-जालिमसिंह की यह प्रथम मुलाकात थी जो कालान्तर में गाढी मित्रता के रूप में परिणित हो गई। जालिमसिंह ने पिंडारी शिक्त के स्थान पर अपने को सुरिक्षत रखने वाली अग्रेजी शिक्त का मूल्य अधिक समस्ता। अत पिंडारियों के दमन के लिये १४०० पैदल व घूडमवार व ४ तोपें, अग्रेजों को दी । सर जे. माल्कम के नेतृत्व में यह सेना भेजी गई। पिंडारियों के दमन में कोटा सब तरह

१ उपरोक्त।

२ ट्रीटी ऍगेजमेंट व सनद, तृतीय भाग, पृ० ३५७ ३५८।

भयेंगों को मसिल भारतीय राज्य शक्ति बनाने के लिए मुरह्कों से टक्कर लगे ही पहेगी।

१७६१ को पराजय के बाद मरहठे पून झपनी शक्ति संवित करने सम।

मंद्रेन भी भपनी धनित का बिस्तार करने लग । दोनों शक्तियाँ समानास्तर स्म से भारतीय जीवन पर अधिकार करने के लिये बढ़ रही थीं। १७७६ व १७०१ में उन्होंने त्वकर भी पर यह निर्णय नहीं हो सका कि भारत में धर्षिक प्रमाव-दासी शक्ति कौनशी है। दोनों ठरफ भी एक २१ वर्षीय शांति से बंग्रेजों के अपने विरुद्ध की दिसीय धर्मी की शक्तियां---निजास हैदरससी व टीपू को दूर करने का भवसर मिस गया। सरहर्तों ने वही यन प्राप्त करने की नीति वारी रकी। १७१८ में साथ वैसवनो में भारतीय राजनीति से रंगमण में प्रकार किया । वह एक शास्त्राज्यवादी गवर्नर भगरस था । मरहुठा शक्ति झातारिक कप से सीए। हो घनी उसके कुगल नैता मर चुकंच उसके अधीन के शेव व सरकित रियासर्ते उनकी निरंकुशता से इतनी विकित्त हा चुकी वी कि उसके बवसे में व हर की मत पर अपने आपको सन्हें समिति कर सकते वे वो चमकी थोड़ी बहुत क्यी हुई इन्यत की रक्षा कर सका। ऐसी प्रवस्था में कार्ड वैसवसी ने भपनी 'सहायक-प्रया' की नीति प्रचलित कर मरहठा विरोधी संगठन करना गुक्क किया । यरहर्जे की धापसी क पता में उन्हें और प्रिक धनसर विया और १०० ६० में बसीन के स्वान पर पेशवा बाकीराव डिडीय

मैं यह प्रवा स्वीकार कर भारत में बंग्नेजों की सार्वमीय शक्ति को स्वीकार कर किया । सिन्धिमा भीर होस्कर के क्रिये यह भ्रपमानखनक बात बी। चन्होंने वेखवा का विरोध किया व सोहा सिया। सिषिया ने सूनी शर्बन गांव की संघि में पूर्ण हवियार डाम दिय। होत्कर सङ्गता रहा। सार्ड वैसेवसी मे होन्कर के विकार राजपूर्वाना की रियासरों को अपनी और मिलाने की नीति अपनार्थ। मंद्रेज प्रव तक एक ताकतकर जमात के रूप में बन वृक्ते व । समका सुसगळ्य साधम-प्रवच वैज्ञानिक इन पर कड़ने वाली युद्ध-प्रकासी तथा भारतीय धासकी को प्रतिरक्त रूप से स्वतन बताये रहने की नीति ने राजपूताने के शासकी की प्रमानित किया। कोटा का रावराणा फौजवार फाला वासिमसिंह जिसने भर हर्ती को सामकात देते २ राज्य को दियाशिया बना दिया था में इस नीति की

पसव किया । राजपूराने में ग्रम कों के प्रवेश का सर्वत्र स्थागत किया गया । १८ ४ कि में होस्कर को हटाने के निये विस्ती से सार्वसक चर्ला। बिक्षण से प्रार्थर बेसेजली में सेमा भहित कृष किया। साई सक में कर्नेस मार्ग-सम भीर कप्ताम सुकम को राजपुताने की भीर भेजा जिससे पश्चिम की भीर

से होल्कर पर हमला किया जा सके। भाला जालिममिंह ने जिसने श्रभी तक निश्चन तौर पर श्रवलोकन नहीं किया कि श्रग्रेज-जित्त को महयोग दे। मानसन को सहायता देने के लिये वृलाया था व ठाकुर श्राप अनरसिंह के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना की टुकडी भी भेजी। मुकन्दरे की घाटी में होल्कर ने कप्तान लूकन व श्राप श्रमरसिंह को घर लिया। मुकन्दरा दर्रे के युद्ध में लूकन श्रीर श्राप श्रमरसिंह मारे गये। मानसन भागता हुश्रा कोटा में शरण लेने श्राया। जालिममिंह ने उनका स्वागत नहीं किया श्रीर शरण नहीं दी। वह निराश हो दिल्ली पहुँचा।

जालिमसिंह ने पिंडारियों के साथ मित्रता की नीति ग्रपनाई थी। ग्रमीरखा पिंडारी को शेरगढ़ का किला देकर उससे मित्रता की ग्रीर कोटा को पिंडारियों से मुक्त कराया। जब १८०७ ई० में सिंधिया ने खालियर के किले में ग्रमीरखा पिंडारी को कैंद कर लिया तो जालिमसिंह ने धन देकर उसे छुड़ाया श्रीर भावी सुचरित्र का विश्वास दिलाया। पिंडारियों के कई व्यक्ति कोटा के जागोरदार थे। जालिमसिंह ने उनकी प्रतिष्ठा ग्रीर मित्रता बनाये रखी। जालिमसिंह के पिंडारियों को मित्र बनाये रखने के २ कारण थे। प्रथम—कोटा में उनके कारण श्रशाति पैदा न हो, दूसरा कि उसकी शक्ति कोटा में बनी रहे। ग्रपने विरोधियों का दमन करने के लिये यह ग्रावहयक था।

पिंडारी मरहठों की तरह श्रग्नेंजी सत्ता के लिये एक समस्या वन चुके थे। श्रत जब १८१३ ई० में लार्ड हैस्टिंग्ज गवर्नर जनरल वन कर भारत श्राया तो पिंडारी एक श्रमलातून शिक्त वन चुके थे। मरहठों का प्रश्नय पाकर के ताकतवर होते जा रहे थे। सन् १८१७ में हैस्टिंग्ज ने पिंडारियों को समाप्त करने के लिये उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदी। राजपूताना के शासकों से इस सबध में सहायता लेने के लिये लार्ड हैस्टिंग्ज ने कर्नल टांड को जो कि उस समय सिंघिया दरवार में उप-रेजीडेंट था, राजराणा जालिमसिंह के पास मंजा। टांड ने जालिमसिंह से २३ नवम्बर १८१७ को रावटा के स्थान पर मुलाकात की टांड-जालिमसिंह की यह प्रथम मुलाकात थी जो कालान्तर में गाढी मिश्रता के रूप में परिणित हो गई। जालिमसिंह ने पिंडारी शक्ति के स्थान पर श्रपने को सुरक्षित रखने वाली श्रग्नेंजी शक्ति का मूल्य श्रधिक समभा। श्रत पिंडारियों के दमन के लिये १५०० पैदल व घुडसवार व ४ तोपें, श्रग्नेंजों को दीरें। सर जे माल्कम के नेतृत्व में यह सेना मेंजी गई। पिंडारियों के दमन में कोटा सब तरह

7-74×

१ उपरोक्त।

२ ट्रीटी ऐंगेजमेंट व सनद, त्तीय भाग, पू॰ ३५७ ३५%।

की जासुसी सुबना का केन्द्र हो गया या । जालिमसिंह की सहायता से पिंडारियों के मेता गिरफ्तार कर लिये गया। उसकी इस सहायसा को ध्रयज मूस न सके।

सन् १०१७ तक मंग्रेजों ने पेशवा सिधिया भीर होस्कर को वरी तख हरा कर मरहठा धन्ति का सर्वदा के सिय भारत में धल कर दिया। धरोज प्रव मस्यन्त चक्तियासी हो रहेथे। राजपतानै के शासकों से वे सभि-वार्ता कर निश्चित राजनैतिक सबय स्थापित कर सेना बाहते थे। इसके मिय महामा जानिमसिंह पहल से ही तयार था। कोटा की घोर से महाराणा शिवदानिस्ह सेठ जीवनराम व कासा हमचन्द प्रतिनिधि बना वर दिल्मी भज गये । उन्होंने गदर्नर जनररू के प्रतिनिधि मेटकाफ से बार्सा की धौर २६ दिसम्बर सर्ग १८१७ में कोटा राज्य भीर संग्रजों में संघ हो गई जिसकी निम्नसिंखित धर्ने सी —

(१) प्रम व सरकार भीर महाराव उम्मेवसिंह एवं उसके उसराधिकारियों में मैची का सबच छोगा।

(२) संघि करने वास दोनों पड़ों में से एक पक्ष के सब सीर मिन दूसरे पक्ष के शक्ष भीर मित्र रहेंगे।

(३) कोटा राज्य भग्न भी राज्य की सरक्षता में रहेगा।

(४) महाराव व उसके उत्तराधिकारी बाब को के ब्राधिपत्य को मानेंगे बौर भविष्य में उन राजाओं भीर रियासतों से संबंध नहीं रखेंने जिनने साथ कोटा राज्य का सबध धन तक रहा है।

(४) भग्न भ सरकार को पूर्वस्त्रीकृति के बिना कोटा के महाराव किसी

घन्य राजा या राज्य के साथ किसी प्रकार की गर्ते तम नहीं करेंगे।

(६) महाराय व उसके उत्तराधिकारी किसी राज्य पर घाकमण नहीं करेंगे। पवि ऐसा फगड़ा हुसा तो घग्नेजी सरकार निर्णेय करेगी।

(७) कीटा राज्य प्रवासक को कर सरहातें (पेशवा होस्कर सिविया पंजार)

को देता रहा है वह धम जी राज्य की देगा।

(=) कीटा किसी घरण राज्य से कोई कर न से सकेगा यदि ऐसा श्रीयकार बाया तो इसका चत्तर धंबे का सरकार बेगी।

(१) बावस्पन्ता ने मनुसार कोटा बग्न भी को सैनिक सहायता देया ।

(१) महाराग भीर उसके उत्तराविकारी पूर्ण रूप स भागने राज्य के दासक रहेंगे। अंग्रजों का मान्तरिक दश्तक्षेत्र न होगा।

१ ट्रीटी एनेजमेट व सनेव तुदीय भाग वृ ३५७ ५ व ।

इस प्रकार कोटा राज्य मुगल, मरहठो की ग्रघीनना से मुक्त होकर ग्रग्ने जी पत्ता के अधीन हो गया। कोटा ही राजपूताने का प्रथम राज्य था जिसने अग्रेजो से इस प्रकार की सधि कर ग्रन्य राज्यों के लिये ऐसी स्थिति पैदा करदी। जालिमसिंह की इस सेवा को ग्रग्नेज कभी नहीं भूल सके ग्रौर २० फरवरी १८१८ मे जालिमसिंह के साथ श्रग्नेजो की गुप्त सिंघ हो गई जिसके श्रनुसार यह तय हुग्रा कि महाराव उम्मेदसिंह के वश के ही कीटा राज्य के शासक रहेंगे ग्रौर फीजदार व मुसाहिव का पद जालिमसिह के वश मे रहेगा । इस प्रकार की सिंघ ने कोटा राज्य में भगडों का श्रीगरोंग कर दिया। श्रग्रे जो ने १८१६ में चोमहला के परगने जालिमसिंह को देने चाहे पर उसने यह परगने कोटा मे मिलने दिये। उम्मेदिसह के जीवन काल मे १८१७ की सिंघ को व्यवहारिक वनाने में कोई अडचन नहीं ग्राई। उम्मेदिसह १८२० में मर गया। उसके वाद उसका पुत्र किशोरसिंह गद्दी पर वैठा। जालिमसिंह चूकि वृद्ध ग्रीर ग्रधा हो चुका था अत राज्य का कार्य उसका पुत्र माबोसिंह करने लगा। वह अनुभव-हीन व उद्ग्ड था। महाराव उसकी निरकुशता से तग आ चुका था। अत अपने छोटे भाई पृथ्वीसिंह और जालिमसिंह के दूसरे पुत्र गोरधनदास से मिल कर माघो-सिंह का विरोध करना शुरू किया। कर्नल टाड, जो उस समय राजनैतिक प्रतिनिधि था, को यह लिख भेजा कि वह आतरिक शासन मे स्वतत्र है। श्रत २० फरवरी १८२० की गुप्त सिंघ को स्वीकार नहीं किया जा सका लेकिन टाड उक्त सिंघ की मान्यता पर जोर दे रहा था। वह महाराव को नाम मात्र का शासक मानता रहा। इस पर किशोरसिंह ने अग्रेजो का विरोध किया। अग्रेजो ने जालिमसिंह को सहायता दी और सन् १८२१ में मागरील के यृद्ध में अग्रेजो की सहायता से जालिमसिंह ने किशोरसिंह को हरा दिया । किशोरसिंह हार कर नायद्वारा पहुँचा। मेवाड के महाराणा की मध्यस्थता से पुन महाराव किशोर श्रीर श्रग्न जों के बीच सिंघ हो गई जिसके अनुसार किशोरसिंह को १६४,४८८ ह का वार्षिक खर्चा प्राप्त हो गया ग्रीर महाराव ने जालिमसिंह व उसके वश को कोटा के मुसाहिवआला का पद देना स्वीकार किया । १८२४ मे जालिमसिंह की मृत्यु हो गई। माधोसिंह कोटे का दीवान नियुक्त हुग्रा।

कि शोरिमिह की मृत्यु के वाद १८२४ ई० में उसका गोद लिया हुआ पुत्र रामिसह गद्दी पर वैठा । उन्होंने म० १८३१ में अजमेर में लार्ड विलियम वैटिंग से भेट की श्रोर प्रतिष्ठा प्राप्त कर श्रग्नेजी सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर

१ उपरोक्त पृ० ३५६।

२ टार राजस्यान, भाग ३, पू० १६०२-१६०३ ।

निया। १८ ४ ६० में माधोधित फाला की मृत्यु हो गई। उसका सक्का मन्त छिह की जगर करा। उसके घोर रामिस ह वे बोच प्रारम्भ से हो प्रतक होते सगी। एसी सम्माकता होते सगी कि मुसाहित महासा को निकालने के सिये कर सान्यालन होने वाला है। मदगीमह ने संग्रेजों को मिनता को महाने को लोज के उनकी सहायता प्रान्त करानी घोर उनकी राग से हो 'कीटा को लोज निजेंट' सेता को निर्माण प्रयोगों ने किया जिसका सार्च कोटा से किया जाने सगा। मदनिष्ठ के इस हिल्डिगेण से रामिसिह कोधित हो उठे सीर सम्र जी सरगार ने इस पर महा एव की राग से मदगीसह के सिये प्रयक राज्य को सरगारी। कोटा राज्य के १७ परणन जिनको सामदनी १७ सारा घ थी मदगीसह को प्राप्त हुए। वय राज्य का नाम महासाह राज्य वह। इस सर्वय में सन् १८३६ में कोटा राज्य य प्रयंगों के भीन की समित्र हिए महाराब के कर में सब ८०००० स्वार्टी स्वोहित सहाराव ने देरी।

कोटा राज्य में भग्न जों का प्रभारत भग्नता राजनीति की देन थी। धन मन्त्र करण से महाराव में इसका स्वागत महीं किया । संबंधि राज्य जिस विनाम की मावना को सेवार कोटा में प्रविष्ट हुमा-पश्चिमी सीर-गरीकों को पूर्णी कोर-नरीको पर धवाछनीय रूप से साद देवा-- नगरा कोटा का जन श्रीकन राष्ट्रीय प्रवृत्ति व सैनिक वर्ग ग्रंग्रं की राज्य के विश्व जागृत हो गया । धत यही कारण है रि १८५७ की भारतीय क्रांति क समय कोटा का सेनिक पर्व व जन-गापारण कोटा को धंव जो प्रभाव में निकासने के सिये प्रवस्तिशील रहा। १८१७ म राजपूरात का एक जीठ जीक जार्ज मारेंग था। मगीराबार में धंप जो भी रापनी बनी हु<sup>ह</sup> सी। वहां भी सना ने संप्रका के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ह मीमच की रावनी में गुरूर के चिन्ह दिलाई की रूग। काटा का योगीटिक प्रांती मंत्रर बरेन मोमच व वमादित धारिनर वभन मरहानस्ट की सहायना के सिने मीमच परेचा। राष्ट्रा कारिनजेंग भीर जनता में भंगजों क विरुद्ध समारीय वेना हवा वा । इगना मान गभउत महाराव रामों हर ना था । यही नारम है कि को । महाराज संघर करें के लो पून को । अभि के किए मना रिया । मधर वर्ग्न म देश धार कार्द ध्यान न/र । या धीर ग्रंड म आंकर महाराच नी बारप करने समा कि वि शो नाता की वामतीय वही से हुना निवा नार्व में यः स्टर्गातात्रायः। अष्ट्वर १२ को संबद्धः न ध्याम २ सूनार्गाता कोण ध दा । प्रत्या कोल करेता में ति स्त का आज तेना क छेनार्थिया की मापूर्य e wereng the tim the to the to any late of the

हो गया । श्रत उन्होंने १५ श्रक्टूबर को रेजोंडेसी पर श्राक्रमण कर दिया । रेजोंडेंसी के डाक्टर सालंडर और मिस्टर सेविल मारे गये । मेजर बर्टन व उसके दोनो पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया गया । कैप्टेन ईंडन ने ए० जी० जी० को सूचना देते समय (१८ अक्टूबर १८५७) इस वात का उल्लेख किया कि कोटा महाराव का बर्टन की हत्या में हाथ था । परन्तु कोटा नरेश के विरुद्ध कोई सबूत न मिल सका।

इन विद्रोहियों के नैताओं में लाला जयदयाल कायस्थ, मेहरावखा पठान व इसरारग्रली थे। वर्टन की हत्या के उपरात क्रांतिकारियों ने कोटा पर अधिकार कर लिया। सरकारी कोठार, बगले, बाजार, तोपखाना, कोतवाली चौतरे पर कोटा कोटिनमेट के ही व्यक्ति अधिकार किये हुए थे। कई किलेदारों ने उनका साथ देकर राज्य का कोष उनके हवाले किया। जेरगढ में कोटा की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। महाराव नजरबद कर लिये गये। विद्रोही ६ माह तक कोटे के ग्रधिकारी बने रहे<sup>3</sup>।

महाराव ने ए० जी० जी० को खरीता भेजा ग्रीर इस दुखद घटना पर दु ख प्रकट किया। महाराव ने सहायता के लिये कई मित्रो को खरीता भेजा। एक खरीता लेजाने वाला भैसरोड के जगल में पकड़ा गया। उस समय विद्रोहियों के पास अग्रेजों से लगातार स्घर्ष करने की पूरी ताकत थी। धीरे घीरे भैसरोड, गेता, पीपल्दा व कोपला के ठाकुरों ने महोराव की सहायता की। दोनों दलों में भयं-कर युद्ध हुग्रा। ५०० विद्रोही मारे गये। महाराव के ३०० सैनिक मृत्यु के घाट उतरे । उसी समय करोली के शासक ने महाराव की सहायता के लिये सेना मेजदी। महाराजा मदनपाल ने १५०० सैनिक भेज कर चम्बल नदी के पूर्वी किनारे पर श्रविकार कर लिया। उसी समय मथुरेशजी के गोस्वामी कन्हैयालाल की मध्यस्थता से महाराव श्रीर विद्रोहियों में वार्ता शुरू हुई। वार्ता १५ दिन तक चलती रही। उसी बीच करोली की सेना गढ में पहुँच चुकी थी। ग्रग्रेजों की एक सेना मेजर रावर्ट के नेतृत्व में चम्बल के उत्तरी किनारे पर पहुँची। २२ मार्च १८५६ तक चम्बल के पिश्चमी किनारे पर विद्रोहियों का पूर्ण श्रविकार था । करोली की सेना ग्रीर पर विद्रोहियों का विद्रोहियों को कार था । करोली की सेना ग्रीर निव्रोहियों के तोपखाने ने विद्रोहियों का

१ फोरेस्टर हिस्ट्री श्रॉफ दी इडियन यूनिटी, जिल्द ३, पृ० ५५६-५६।

२ खडगावत राजम्यानस् रोल इन दी स्ट्रगल भ्रॉफ १८५७, पृ० ६०।

३ उपरोक्त पृ०६१।

४ डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ६७३।

५ खहगावत, पु० ७३।

वका दिया । प्रारम्म में विद्रोही सिर्फ भग्नजों के विरुद्ध ही थे परम्तु **य**व महाराव में सरीते जिस कर धमणों को अपनी सहायता के सिये बलाया तो विहोही महाराव के नभी विरोधी हो गय। यह विद्रोह जन-सहयोग पर भाषारित वा नहीं तो न तो इतना व्यापक हो सकता या और म इतेने समय तक कोटा का शासन विद्रोहियों के हाथों में रह सकता था"। यस ओं ने विद्रोहियों की दवाने के लिय जिस धातक की स्थापना की वह स्पष्ट करता है कि कोटा में अब भी विरोधी भावना कितनी प्रवस थी। कम्पनी के बरोपिय सिपाहियों ने बर मुट दुकार्ने सूटी व मन्दिरों की मृतियों के गहने स्थ्रीन छिय। गुमानपूरा के एक कसास में विद्रोहियों को धराम देनी थी उस पर १४० र कर्माना किया गया। अमदयास पकर सिया गया भौर दोप स उड़ा दिया गया । महरावखां को एजेंटी के पास वक्ष पर मटका कर फांसी वी गईंगे।

इस विक्रोह को दबाने में महाराव ने सप्रवा को सहायता अवस्य दी वी परन्तु क्योंकि मेजर बर्टन की हरया कोटा में हुई भी अब महाराव की समामी की वीपें घटा कर १७ से १३ करदी गइ। मेजर बर्टन का स्मारक बाग में स्वापित किया गया भीर कीटा के सागरिकों से बिझोह को दबाने का बर्च बसूह किया गमा। 'कोटा-कोंटिन्जेंट' सोइवी गई। उसके स्मान पर देवसो झावती स्यापित कर भ्रम्न भी सेना रखी गई। रामसिंह की मरम क पहले कोटा सासन की हारुव बिगडने संगी।

राजकीय ऋण २ स्नाच ६ हो गया। रामसिंह व उसके मनी इसे पुकाने की अमता नहीं रसते थ । सन् १८६१ में कोटा में नवीन खासन-स्पवस्या स्मापित की गई जिसमें कोटा राज्य में पौसीटिकस एजेंट का हस्टक्षेप प्रविक होने सगा। उसे की जाने वासी शिकामतें सिखित रूप में की जाने क्यों व उसका रिकार्ड पालकी आरोप में सुरक्षित रक्षा जाने सना। सन् १८६६ में रामसिंह की मृह्यू हो गई। जसका सदका भीमसिंह समूचान के माम से गई। पर बैठा। १८६७ में शबुगास को पुत १७ तोपों की सनामी प्राप्त हो गई पर शासन की व्यवस्था इतमी गिरने संगी कि चन्त में महाराव के मंत्र की सरकार को एक संयोज प्रवधक भेजने के सिमे लिका। १८०४ में जयपुर के मृतपूर्व मंत्री तवाब फैजमेंसी का यहादुर कोटा राज्य का प्रदंशक निमुख्य किया गया की किए की भी की भाषीमता में घासनकर्ता यम गया । महाराव घत्रुगान राज्य के भीतर हस्तर्वोप

१ वयरोक्त पू ६४।

२ वरिरोक्त पूर्ण-६वः। ३ टा सर्विषयस्यातको भी कौशीनाहोतानिसाहै।

करने की मनाही करदी गई ग्रौर खर्च के लिये एक धनराशि निश्चित की । २ वर्ष तक नवाब फैजग्रली कोटा रहा। १८७६ में कोटा का शासन पोलीटीकल एजेट के सुपुर्द कर दिया गया जिसकी सहायता के लिये सदस्यों की एक कौंसिल का निर्माण हुआ। धीरे २ जब राज्य की दशा सुधरने लगी तो राज्य का कुछ प्रबंध महाराव को दे दिया गया। विशेष कर दान विभाग, सेना विभाग, ग्रौर गढ का प्रवंध। १८८१ में अफीम ग्रौर नशीली वस्तुग्रों के अलावा व्यापारिक वस्तुग्रों के प्रचलन पर कर उठा दिया।

१८८२ में अग्रेजो और महाराव के वीच नमक का समभीता हुग्रा। नमक बनाने व बेचने का प्रधिकार अग्रेजी राज्य को दिया गया। उसके बदले में अग्रेजो ने महाराव को १६,००० रु. वार्षिक देने का निर्णय किया। शत्र शाल का ११ जून १८८६ को देहान्त हो गया। उसके स्थान पर गोद लिया हुग्रा उम्मेदिसह महाराव बना। सन् १८६६ में कौसिल तोडदी गई और महाराव को शासन के पूर्ण प्रधिकार दे दिये गये। जनवरी १८६६ में अग्रेजी सरकार ने भालावाड के १७ परगनों में से १५ परगने पुन कोटा में शामिल कर दिये। फरवरी १८६६ में कोटा-बीना रेल-निर्माण के लिये इंडियन मिंड-लेंण्ड रेलवे कम्पनी ने समभौता किया। १६०१ में महाराव ने इंडियन पोस्टल प्रणाली कोटा में लागू की और अग्रेजी मुद्रा ने कोटा की मुद्रा का स्थान ले लिया। १६०४ में महाराव ने नागदा-मथुरा रेल-निर्माण के लिये मुपत में कोटा की जमीन देदी। १६१४ के महायुद्ध के समय कोटा के महाराव ने कोटा का सर्वस्व अग्रेजी राज्य के लिये दे दिया। युद्ध समाप्त होने पर अग्रेजी सरकार ने १६ तोपो की सलामी से महाराव को विभूषित किया। यह स्थिति १६४७ तक बनी रही जब कि भारत से अग्रेजी साम्राज्य समाप्त हो गया।

श्रग्रेजी काल मे १८५७ मे जहा कोटा क्रांति में श्रग्रणी रहा वहा उसके पतन के बाद सामती व श्रीपिनवेशिक ढाचे ने इतना कमजीर कर दिया गया कि श्रग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने की लोगों में क्षमता ही नहीं रही। फिर भी मारतीय जन-जागृति का प्रभाव कोटा में भी पड़ा श्रीर कोटा में जो राजनैतिक जागृति हुई उसका श्रेय श्री श्रिमञ्चहरि तथा उसके साथियों को दिया जाता है। उन्होंने सन् १६३१-के श्रान्दोलन में अजमेर जाकर भाग लिया तथा बाद में कोटा को श्रपना कार्य-क्षेत्र बनाया। सन् १६४२ में कोटा में जन-श्रान्दोलन उठ खड़ा हुआ। उमे दवाने के लिये भगकर प्रयास किया गया। नये महाराव श्री भीमसिंह युग-गित के श्रनुसार चले। मार्च १६४८ में राजस्थान सघ स्थापित हुआ जिसकी

The state of the s

राजधानी कोटा रखी गई सथा कोटा महाराव राजप्रमुख बने। परसु बाद में उदयपुर के इस संघ में धामिल हो जाने पर मई १६४८ ई० में राजधानी उस-पुर समा राजप्रमुख उदयपुर के महाराजा बनाये गयं। मामसिंह उर राजप्रमुख वने। एक पृहुत् राजस्थान वना सब फिर उर राजप्रमुख का पद कोटा के महार्थ भी मीमसिंह ने दिया गया। इस पर वह २१ धक्टूयर १८४६ तक रहे। प्रमो निवस्त से राजप्रमुख पर बह समारा कर दिया गया। राजस्थान-निर्माण के बाद कोटा की निरस्त प्रमान की रही है। सम्बन्ध की निरस्त प्रमान की पूर्ण होने पर सी यह प्रमान की पूर्ण होने पर सी यह प्रमान की पूर्ण होने पर सी यह प्रमान सम्बन्ध की प्रमान की प्रदेश हो जायेगा।

कोटा राज्य के सरवार

कोटा राज्य के सरवारों को २ मागों में विमक्त किया जा सकता है। एक राजवी धौर दूसरे समीर चमरावा। राजवी कोटा गरेश के नवदीक के कुटुनी है। किमाग कोटरा बमोमिया शोगोद सामकी केरकी पत्ता तथा मुबसी के जागीरवार किगोरिसियोन घरामे के हैं। इनसे दूसरे पर्जे में मोहनशिकोठ चरामा है विसके मुख्या पत्नायता के ठाकुर है। इस मभी की मापनी कहा बाता है। इसी करानें से राज्य गही के किये गोद जाने की प्रया है।

कोटा राज्य के तालीमी सरदार पूर्व जागीरदार १६ हैं। इनमें सिफ सक्या हाड़ा चौहामीं को है। कोटा म द बागीरें हाड़ा बंध को एसी हैं जिन्हें कोटड़ी मां कोटड़ियात कहते हैं। इस्प्राह, बसवन काठामी गेंता करवड पीपकदा एसूड़ व सम्तता रहा है। ये जागीरें कोटा राज्य की १४ १९७ ७. १३ मात क्रिया के कम में सती हैं जिसमें से क्युन राज्य को १४३९७ ७ १४ मा ह पाई पिया जाता है। य कोटड़ियाँ पहसे बूंदी राज्य के मातहत थी। इसका सुना रमवस्त्रोर

काता है। ये कोटिक्स पहेंसे बुदी रिप्य के मातकृत था। इनका सूत्रा रमवस्त्रार १ 'तरहार शामलों का बुसरा नाम है। यहां जन शामनों टाकुरों काबीरहारों के क्रोचों का विवरस्त्र रिया बाता है को कीता राज्य के बातन राजनीति तथा तामाधिक बीवन

लगता था। राजा सुर्जन हाडा ने जब रणथम्बोर का किला सन् १५६९ मे श्रकबर को दे दिया तो मुगल शासको ने इन कोटडियो से खिराज लेना प्रारम्भ कर दिया। ई० स० १७६० मे रणथम्बोर का किला जयपुर नरेश माघोसिंह के श्रि घिकार मे आ गया। जयपुर वालो ने मुगल परम्परा के श्रनुसार इन कोट डियो से खिराज मागा। इन ठाकुरो ने कोटा महाराव से सहायता मागी। ई० स० १८२३ मे कोटा के दीवान राजराणा जालिमसिंह भाला ने सरकार की सलाह से खिराज जयपुर वालो को स्वीकार किया पर यह खिराज कोटा द्वारा प्राप्त किये हुए खिराज मे से दिया जाता था जिससे इन कोटडियो पर कोटा का प्रभाव बना रहे । इन्द्रगढ श्रीर खातोली के सिवाय श्रन्य कोटडियो से जब नये जागीरदार गद्दी पर बैठते हैं तब नजराना लिया जाता है श्रीर महाराव की स्वीकृति के विना ये गोद भी नहीं ले सकते। करवर, गेंता, फसूद ग्रौर पीपलदा हरदावतो की कोटडिया कहलाती हैं। स० १६४९ में बादशाह शाहजहां ने वूदी के रावराजा भोज के वेटे हृदयनारायण के एक वेटे खुशहालसिंह को फसूद का परगना दिया था। खुशहालसिंह ने उसके चार भाग कर--करवर तो ग्रपने पास रखा, गेंता श्रपने चचेरे भाई श्रमरसिंह को दिया, फसूद गजसिंह को श्रीर पीपलदा दौलतिसह को दिया। पीपलदा का खास कस्वा चारो के साभे मे रहा जो आज तक उसी तरह चला आ रहा है। कोटडियो के ग्रलावा २४ जागीर-दार ताजीमी है।

हन्द्रगढ—इन्द्रगढ कोटा से ४५ मील उत्तर की श्रीर है। उसे महा-राज इन्द्रसाल ने पि १६६२ माघ विद म को वसाया था। इन्द्रगढ में ६२ गाव जागीर के हैं जिनकी श्राय २,३२,५२२ रुपये है। कोटा राज्य को ये खिराज के रूप मे १७५०६ र १२ श्राना देते हैं जिसमे से ६६६६ रुपये जयपुर राज्य को दिया जाता है। तत्कालीन महाराज सुमेर्सिह को १६१७ श्रवट्वर मे छापोल ठिकाने से महाराज शेर्सिह ने गोद लिया था। इनका नजदीकी कुटुम्बी छापोल श्रीर जाटवारी के उमराव हैं।

बलवन—यहा के सरदार महाराज प्रतापिसह बूदी के स्वर्गीय महा-राजकुमार गोपीनाथ के पुत्र वैरीशाल के वशज हैं। इस जागोर मे २१ गाँव हैं जिनकी ग्राय १६ हजार ह है। इस ठिकाने से कोटा राज्य का १७२८ ह खिराज के देने पडते हैं जिसमे ११२८ ह जयपुर राज्य को दिये

१ इन्द्रसाल का पिता गोपीनाथ था जो कि राव रतन का पुत्र था धौर उसके शासन-फाल मे ही मर गया। महाराव इन्द्रसाल हाडा को शाहजहा के समय ५०० जात व ४०० सवार का मनसब प्राप्त था।

### राजपनामें का इतिहास जाने हैं। महाराज प्रतानिह १६२६ को राज्य के उत्तराधिकारी हुए ये।

सातोली--इडगढ़ व' महाराज गणसिंग के दूसरे पूत धमरमिंहैं। मैं

दीननगा म वि• म• १७२१ (ई. म. १६७३) में सानोती दीनो पी धीर मपना ठिकाना स्यापित किया था । यह पार्वती नदी के विमारे नीय नगर के उत्तर पूर्व में ६२ मान दूरा पर स्थित है जो कि पीपण्दा सहसीत में है। इस ठिसारा में ३७ गाँव हैं। त्यारे ब्रसावा ७ गाँव स्मातिवर राज्य में भा है आ विक मंक १८०७ (ई म १७५०) में निवयूर के राजा स प्राप्त हुए थ। इस बारार की सामानी द्वार एक है। कोटा म सिराब में ७६ २ म नियं जात है और उनमें में जयपूर का हिस्सा २६०२ है। बामान जागान्दार महाराज भवानामित है जिनका जन्म १६१० में हुवा द्योर रिया वस्तरशासित की मृत्य के बाद में ११६८ में दियाने के स्थामी

ED 1

का स्वर्गवास ई० स० १६३० मार्च को हो गया था । इनको राजगद्दी १६३५ जून मे प्राप्त हुई थी।

फ्सूद (पुसोद)—ठाकुर जगतिसह का जन्म ई० स० १६०८ में हुग्रा था। इनकी जागीर में ६ गाव १७१६८ की ग्राय वाले हैं जिस पर १००२ खिराज के दिये जाते है। इसमें सं ३३२ रु. जयपुर को मिलते है। जगतिसह ठाकुर जयसिंह की गोंद ग्राये थे ग्रीर १६१५ में ठिकाने के मालिक हो गये थे। पुमोद कोटा से ५१ मील उत्तर की ग्रोर है।

पीपलदा—ठाकुर गुलाविसह की जागीर में २२००० रु० सालाना आय के ११ गाँव है। खिराज के रुपयों में १००६ रु. कोटा को दिये जाते हैं। जयपुर का हिस्सा ३३१ रु १२ ग्राने हैं। ठाकुर भारतिसह का युवावस्था में ही देहान्त हो गया था इसलिये गुलाविसह जो इनके नजदीक कुट्मिययों में थे, कोटा राज द्वारा ठिकाने के स्वामी बनाये गये।

श्रतरदा न्यतरदा की जागीर मे अन्तरदा तथा ६ गाँव हैं जिससे १५००० रु की सालाना ग्राय होती है। खिराज के रु ३८२८ है जिसमे १०२८ रु जयपुर को प्राप्त होते है। वर्तमान जागीरदार वहादुरसिंह हैं। ये बूदी के गोपीनाथ के पौत्र सगतिमह के वहाज है।

निमोला—िनमोला इन्द्रगढ ठिकाने से निकला हुग्रा है। महाराज रणजीतिसिंह इन्द्रसिंहोत खाँप के होने की वजह से इन्द्रगढ को ५२० रु. खिराज का देते हैं। इनकी जागीर में केवल एक गाँव चम्बल नदी के दाहिने तट पर है जिसकी सालाना ग्राय ६००० रु है। वर्तमान महाराज का जनम ई. स १६७४ को हुआ ग्रीर स्वर्गीय महाराज मोतीसिंह ने ई स १६०० में गोद लिया था?।

कोयला—यह ठिकागा कोटा राज्य के प्रथम नरेश राव माधोसिह हाडा के चौथे पुत्र कनीराम ने स्थापित किया था। राज-दरवार में इनकी

१ महाराज तेजिंसह के पूर्वज नाथजी थे जो धमरिसह की तीसरी पीढी में थे। इन्होंने कोटा ध्रीर जयपुर राज्य के वीच भटवाडे के युद्ध में (१७६१ ई०) कोटा की भीर से लड़ कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नाथजी के पुत्र शिवदानिसह थे जिन्होंने कोटा राज्य के प्रतिनिधि की हैसियत से धग्रेज सरकार के साथ धहदनामा किया। इस भवसर पर अग्रेज सरकार ने-इन्हें एक घोडा, एक हाथी व खिलधत तलवार प्रदान की जिनमें से पोशाक व तलवार धव तक इनके यहा सुरक्षित रखी हुई है।

२ कोटा महाराव को महरवानी इन पर वनी रही। श्रत महाराज स्रपने को इन्द्रगढ के भिषीन न रख कर कोटा के चौथे दर्जे के सरदार वन गये। ५७१ रु १४ श्राना माघोपुरी सिक्के खिराज के दाखिल कम्बेटै।

¥₹

पहली बैठक होती है। ये ठाकर के बजाय धाप की उपाधि से सम्बोधित किये जाते हैं। इनकी जागीर में ३१८२ र सामाना ग्राय में ६ गांव हैं। राज्य को य २१ १ व सालाना खिराज के देते हैं और १८१४ र पौने १२ धाने १० जमहरूत के सवारों के एवज में य राज्य की विराज देते है। इस ठिकाने के कूबर पथ्वीसिंह राजमहत्त के यदा में अयपूर के मार्घो-सिंह की मीर से ईस्वरीसिंह के बिक्ट सदा था। इस यद में जसके कई धाव समें व' । माप धमरसिंह में सन १००४ में बरोठ (इस्दोर के पास) की सदाई में प्रसिद्धि प्राप्त की थी कर कि वे धारोत्री सना के कर्मन मानसन की तरफ सं सङ्ते हुए भागम हो गय थे। वर्तमान राजा आप रघराजसिंह हैं जो धपनी पीढ़ी के ११ वें आप हैं। धाप कोश नरेश के १६४८ से मिल्ट्री गणिव हैं। ये १६५२ से १८५७ तन राजस्थान विधान समा के सत्स्य भी रहे हैं। इनके विज्ञा विविधियर जनरस राव महादूर धाप गाविन्यसिंह कोटा राज्य की सेना के सेनापति रहे था।

पतायता-कोटा राज्य के सस्यायक राव माधोसिंह क इसरे पुत्र मोहनसिंह में पराज पत्तायता ने धापजी कहताते हैं। मोहनसिंह में वि सं॰ १७०४ में ८४ गाँवां सहित पत्तायता ठिकाना स्थानित किया । मोहमसिंह वि सं १७१४ (सन् १६४८) में फ्लेहाबाट के यद में मारा गया। इस जागीर में भव पसायता तथा ५ गाँव हैं जिनकी धाय २१ है। यह ठिकाना बोटा राजधानी के पूर्व मे २६ मील दूर काली सिंध गरी के दाय तर पर है। राज दरबार में दमना प्रमुख स्थान रहा है<sup>३</sup> भीर यहां के गरदार मजर जनरभ पाप सर भौशारिगत सी बाई ई है। इनक विना राय बहादर आप अमरनिष्ठ रिज्ञानी कौनिस ने गवस्य है ग १८७७ से १८६६ तक रहे। इन्हाने धपने प्रयम पुत्र मु वर प्रवापनिह को इ हुआर का तथा दूसरे पुत्र भी धारसिंह को २ हुआर व की आसीर राज्य में दिलबाई । बु बर प्रतानित की मृत्यू पर यह जागीर भी बाप बीकारींगह को बिल गई। यह आगीर भन्ता भीर गांगा " परगते में है। साप सीकार तिह मैं कोटा राज्य की गैबाव कई मर्पों में की । ये पहले पूर्तिण महक्रमें

१ बहुबद और देव की बुराह व दिश्य शता त्रगंद गाँ हु में बारा व शाहबहां की क्षोर में रिमा मात्र एन मञ्जाम क्षीरतमेव जी दिवस हुई । माहनविह माण शत बहु रहिह के अन्य बहर विष्णात्त भवर वह संच्येत हुए थे।

६ व दला की दलाव । वा स्थान शास में एवं ही बीरे के बारशा है होती वृक्त बाद erett & eft mit ?

के जनरल सुपरिटेंडेंट थे। फिर राज्य की सेना के सेनापित हो गये। १६३३ से राज्य के दीवान का काम करते रहे है।

कुनाडी — कुनाडी चम्बल नदी के बायें तट पर, कोटा नगर के सामने हैं। कुनाडी का ठिकाना कोटा नरेश राव मुकन्दिसह हाडा ने ई स १६४४ में देलवाडा (मेवाड) के राजराणा जीतिमिह भाला के तीसरे पुत्र श्रज्र निसह को राज की उपाधि सिहत इनायत किया था। यहा के सरदार राजचन्द्र-सेन का प्रभाव कोटा में बहुत अधिक था। ये भाला राजपूतो के जेनावत शाख के हैं। राज्य दरवार में इनकी प्रथम बैठक बाई तरफ है। इस जागीर में २५००० रु श्राय के द्रगाव है। ये कोटा राज्य को खिराज के रूप में २६६० रु देते हैं। सरदार चन्द्रसेन के पिता राव वहादुर राज-विजयसिह विधानुरागी एव इतिहासप्रेमी थे। ई स १८८८ में वे राज-रूपिसह की मृत्यु पर देलवाडा (मेवाड) से गोद आकर कुनाडी के स्वामी हुए थे। चन्द्रसेन सन् १६२६ में कुनाडी के श्रिधकारो हुए थे।

वम्बुलिया—इम जागीर के स्वामी महाराज केशविसह हाडा महा-राव किशोरिसह के वशज हैं । इनकी जागीर मे ११ हजार रु की ग्राय के ६ गाव हैं। यह ठिकाणा कोटा राजधानी से पूर्व मे ३४ मील है। राज्य को खिराज के रूप मे २३५ रु देता है। सन् १६३४ मे महाराज महताब-सिंह के देहान्त पर वर्तमान महाराज इस ठिकागों की गद्दी के स्वामी हुए।

सरोला—कस्वा कोटा से ७० मील उत्तर पूर्व मे है। श्रीर इस जागीर के स्वामी दक्षिणी सारस्वत ब्राह्मण पण्डित चन्द्रकान्त राव हैं जिन्हें दरवार मे नरेश के बाई श्रीर की दूसरी बैठक प्राप्त है। यह जागीर २७ हजार रु. श्राय के ७ गाव की है। यहा के स्वामी राज्य को खिराज या चाकरी नहीं देते। यह जागीर १२७३६४ रु मे रहन रखीं हुई है। इस घराने के सस्थापक बालाजी पहित पूना के पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। जब मरहठों ने उत्तरी भारत पर चढाई की तब कोटा राज्य से गुजरते हुए वाजीराव पेशवा ने बालाजी यशवन्त को बूदी श्रीर कोटा दरवार से चौथ तय करने के लिये नियत किया था श्रीर बाद में बूदी कोटा तथा उदयपुर (मेवाड) से ये खिराज वसूल करने पर भी नियुक्त हुए ।

र कोटा के चौथे नरेश महाराज किशोरसिंह के प्रपौत्र सूरजमल ने यह ठिकाना कायम किया था।

२ वाजीराव ने कोटा पर म्रधिकार कर महाराव दुर्जनशाल से ४० लाख रु प्राप्त किये। वालाजी यशवन्त नाम के एक कोकण्रस्य सारस्वत ब्राह्मण् को इस घन का हिसाव लेने के



घाटी—बूदी के राव वीरिसह के पोते मेवासिह ने इस जागीर की स्थापना की थी। उनके व्याजो मे जोरावरिसह महाराव भोमिसह के साथ सन् १७३६ ई॰ में निजाम के मुकाबले मे मारा गया। जोरावरिसह के बेटे खुशहालिसह को जागीर मिली परन्तु उसके पुत्र अजीतिसह ने कोटा के दीवान को मार डाला इसलिये वह जागीर जप्त हो गई। अजीतिसह के पोते गुमानिसह ने भटवाडे के युद्ध मे जिस वीरता का प्रदर्शन किया उसके उपलक्ष मे घाटी जागीर प्राप्त की। यह जागीर मेवावत हाडाओं की कही जाती है जिसके अधिकार मे २५०० रु वार्षिक आय के ४ गाव हैं।

खेडला के जागीरदार श्रीनल डाबरी, खडेली, सारथल मडवी की जागीरें १००० र वार्षिक श्राय की एक गाव की हैं। कोटडा की जागीर पहले मालरापाटण के मातहत थी। सन् १८६६ ई० मे जब मालावाड के १७ परगने कोटा को लौटायें गये तो कोटडा कोटा के श्रिधकार में श्रा गया। इस जागीर की वार्षिक श्राय २५३६ रु है ग्रीर इसके अधीन में ४ गाव हैं। तत्कालीन महाराज दुर्जनसाल हाडा हैं।

\*\*

बासाची पश्चित में कोटा को धपना निवास-स्थान बनाया और सेनदैन की कुकान सोसो : दासाची के पुत्र ने कोटा के राजराया दोबान आसिमसिंह भाषा से मित्रता बढाई भीर ई० स० १७६६ में जब होस्कर ने कोटा को बबाना बाह्य सब बासिमसिंह की सहामता की । मरहठा सेना की समभ्य-बुन्ध कर वापस कर विया । उस समय कोटा राज्य ने इनसे १२७३६४ र ऋग लिये थे भीर ई० स० १७७१ में सरोलाकी जागीर इस ऋण के एक्स गिरवी रक्षी गई। ई. स. १८१७ में ब्रग्न अ-कोटा-समि के अनुसार मस्हर्ते को दिया जाने वामा कर (किराप) ग्रंप्रजों को दिया जाने छगा। वामाजी का कोच इकट्टा करने वासा पद समाप्त हुचा पर सरोसा की बागीर पंक्रित गरापत राव के पास ही रही।

**रचनाधरा**—ठाकुर मोतीसिंह हाड़ा इस भागीर के संस्कामीन स्वामी हैं। बूंदी के राव सुर्जन के तीसरे पूत्र रायमस ने इस जागीर का स्वामित्व स्मापित किया था। रायमरु को बादशाव अकबर ने उन्दा सिद्मत के एवज में पनाथया जागीर में विया था। सेकिन रायमल के पोते हरीसिंह से वह बागीर छूट गईं। हरीसिंह के बेटे दोसतसिंह को महाराव भीमसिंह नै रीरयम भागीर में दिया था। समृ १८३८ में सेरयम का इलाका महोत्तरा पाटगा (भन्नताबाड़) में वसे जाने के कारण उसके एवज में ठाकूर नरपर्तासह को कचनावदा मिला। इस बागीर में ७३७७ व बार्षिक प्राप्त के ३ मॉब हैं। इनको राज्य को बिराज नहीं देना पड़ता है।

राजयह---राव माघोसिंह के बेटे मोहनसिंह के एक पुत्र गोनर्धन मे इस बागीर का स्वामित्व स्थापित किया था । गोवर्धनसिंह बादशाह धीरण अब के पक्ष में युद्ध करते हुए वृक्षिया में मारा गया था। उसका प्रत्न वीसर्व सिंह महाराव भीमसिंह के साथ निजास के विश्व मुद्रा में काम भागा भौर बीसतसिंह का पोता नायजी सन् १७६१ ई. में मटवाड़े की सड़ाई मे काम बाया था। नावजी के पोते देनीसिंह ने राजराजा जानिमसिंह को दुर करने में महाराज किछोरसिंह को बहुत मदद की बी। वह सन १०२१ में मांगरोक के यद में बायल होकर राजगढ़ भाया । इस जागीर में ४००० वापिक माम क ६ गांव हैं भीर तत्कालीन कागीरवार मानोसिंह हाड़ा हैं।

सिये छोड़ा नवा । कोटा राज्य में यरहरों की संधीनता सन १७३७ में स्वीकार करनी थी। बासाजी बचवन्त की येवा के जपसक्ष में महाराज पूर्जनवाल से बरखेड़ी सामक प्ररमना बाबीर में दिया । पेथाया नै असको धानना बढ़ीस बना नर कोटा राज्य में नियुक्त कर दिया । का मनुस्तान सर्वो कोटा राज्यका इतिहान भाव १ व ३७४।

घाटी—यूदी के राव वीरिसह के पोते मेवािमह ने इस जागीर की स्यापना की थी। उनके वशाजों में जोरावरिसह महाराव भोमिसह के साथ मन् १७३६ ई० में निजाम के मुकाबलें में मारा गया। जोरावरिसह के वेटे खुशहालिसह को जागीर मिली परन्तु उसके पुत्र अजीतिसह ने कोटा के दीवान को मार डाला डमलिये वह जागीर जप्त हो गई। अजीतिमह के पोते गुमानिमह ने भटवांडे के युद्ध में जिस वीरता का प्रदर्शन किया उसके उपलक्ष में घाटी जागीर प्राप्त की। यह जागीर मेवावत हाडाओं की कहीं जाती है जिसके अधिकार में २५०० रु वािपक आय के ४ गाव हैं।

खेडला के जागीरदार श्रीनल डावरी, खडेली, मारथल मडवी की जागीरें १००० के वार्षिक श्राय की एक गाव की है। कोटडा की जागीर पहले भालरापाटण के मातहत थी। सन् १८६६ ई० में जब भालावाड के १७ परगने कोटा को लौटायें गयें तो कोटडा कोटा के श्रिवकार में श्रा गया। इस जागीर की वार्षिक श्राय २५३६ के हैं श्रीर इसके अधीन में ४ गाव है। तत्कालीन महाराज दुर्जनसाल हाडा हैं।

#### कोटा के शासक

१ राज साबोसिंह सम्बत १६०० से १७ ६ सन् १६३२-१६४६

| •                                      |                                                                    | 1111111 10 1                               |                                             |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|                                        | इतके ४ पूत्र के                                                    | हुकन्दसिंह मोहनसिंह कुम्प्रा               | विंह शुक्राम भीर कियोरिंह                   |  |  |  |
| 3                                      | , मुकल्पिह                                                         | \$0 5-585x                                 | 148-1440                                    |  |  |  |
| ą                                      |                                                                    | 1014-1041                                  | ffke-ffer                                   |  |  |  |
|                                        | राव मुक्तवींबह के                                                  | <b>परि प</b>                               |                                             |  |  |  |
| Y                                      | कियोरसि <b>इ</b>                                                   | \$#\$\$-\$#¥?                              | 144x-1464                                   |  |  |  |
|                                        |                                                                    |                                            | व वै । विष्णुसिंह रामसिंह सीर               |  |  |  |
|                                        | <b>हरनायसिंह । वि</b> ष                                            | पुष्तिह को गही से महरूम क                  | र मीता की कागीर दी मई ।                     |  |  |  |
| ¥.                                     | रामसिङ्                                                            |                                            | \$ \$\$\$-\$0 0                             |  |  |  |
|                                        | न ४ के दूसरे पुत्र                                                 | । इन्हे पुत्र भीमसिंह                      |                                             |  |  |  |
| •                                      |                                                                    | \$4\$X-\$800                               |                                             |  |  |  |
|                                        | इनके वीन पुत्र                                                     | <b>ज्</b> रतिशह, स्थामसिङ्गीर हु           | <b>बं</b> न्यास                             |  |  |  |
| a                                      |                                                                    | \$000-\$00                                 | १७२ ~ <b>१७२</b> ₹                          |  |  |  |
|                                        | निसम्बाग मरे                                                       |                                            |                                             |  |  |  |
| •                                      |                                                                    | ine -icii                                  | \$ <b>=</b> \$\$-\$0 <b>\$</b> \$           |  |  |  |
|                                        | निसम्तान मरै । र्न                                                 | ७ 🗣 छोटे माई वे                            |                                             |  |  |  |
| Ł                                      | य बीत सिंह                                                         |                                            | \$#X1-10XE                                  |  |  |  |
|                                        | यस्ता से गोद साथे हुए । इनके ३ पुत्रसत्र सालः मुमानसिंह भीर राजनिह |                                            |                                             |  |  |  |
| ŧ                                      |                                                                    | <b>१=१६-१</b> =२१                          | ものならしない                                     |  |  |  |
|                                        | निधन्तान मरे                                                       |                                            |                                             |  |  |  |
| tŧ                                     |                                                                    |                                            | \$ <b>#\$</b> \$~\$ <b>#</b> \$\$           |  |  |  |
|                                        |                                                                    | । ६। एक पुत्र—अम्मेर <b>ि</b> ह            |                                             |  |  |  |
| <b>१</b> २                             |                                                                    | 1=40-1=06                                  |                                             |  |  |  |
|                                        | साएके तीन पुत्र किंग्रोरिनव किंप्रपतिह व पृथ्वीतिह                 |                                            |                                             |  |  |  |
| 4.4                                    |                                                                    | \$484-\$86X                                | t=tt-t=tu                                   |  |  |  |
|                                        | नित्तमान वरे                                                       |                                            |                                             |  |  |  |
| 4.8                                    | ., रामनिङ् (द्वितीय)                                               |                                            | \$49 <b>4-\$4</b> \$\$                      |  |  |  |
|                                        | न १२ क्छाट पु                                                      | त्रं पृथ्वा। वह के पुत्र । इनका            | पुत्र भीक्षतिहुता जिसमे प्र <sup>वृत्</sup> |  |  |  |
|                                        | नाम तन वान रत                                                      |                                            |                                             |  |  |  |
| ξX                                     | द्मव शास (दिवीव)<br>नि:श्रमतान मरे                                 | 1644~1618                                  | \$ <b>6 \$ 4 - \$ c = 4</b>                 |  |  |  |
|                                        | ानः वस्तान भर<br>भ वर सम्मेशसिंद क्रियी।                           |                                            |                                             |  |  |  |
| 11                                     |                                                                    | र एक पुत्र—धीकतिह                          | fere-fft                                    |  |  |  |
| to                                     | मर भी अनिद                                                         | 1€€#-5 \$<br>de Ja-mialiúk                 | 164                                         |  |  |  |
| ,,                                     |                                                                    | ्रेटरण-५    ६<br>१४० मी राजाबात-निर्वास है |                                             |  |  |  |
| A to the second standard of the second |                                                                    |                                            |                                             |  |  |  |

तजा यन महाराज यानक न को । ३१६ वर्ग के १७ योननन प्रापक सागक में १८ ६ वर्ष

# शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ     | पक्ति                                            | <b>श्रशुद्धि</b>               | शृद्धि                                              |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Å         | १                                                | हकलेरा                         | इकलेरा                                              |
| x         | <b>y</b>                                         | वडीदा                          | वडौद                                                |
|           | १४                                               | 1880                           | 88E°                                                |
|           | १४                                               | ४४०                            | 880                                                 |
| હ         | १०                                               | कोटा होता हुग्रा               | होती हुई                                            |
| 5         | 38                                               | वसे वे सव                      | वसे वे                                              |
| 3         | १                                                | है वहा, कई                     | है कई                                               |
| 80        | २                                                | भाघुनिक क्षेत्र                | श्राघुनिक ढग                                        |
| ११        | १६                                               | श्रग्रेजो के श्राने से पहले तक | शासन अग्रेजो के आने से                              |
|           |                                                  | वन गई                          | पहले तक वन गया                                      |
| १५        | १४                                               | भपराघो पर अर्थदण्ड             | पर भ्रर्थदण्ड                                       |
| ३०        | X                                                | स० १४१८                        | सन १५१६                                             |
|           | ६                                                | सम्बत् १५२१                    | सन् १५२१                                            |
|           | १२                                               | श्रम्बर का धाभाई               | म्रकवर का                                           |
|           |                                                  | गागरोल                         | गागरोए।                                             |
| ٦.        | १७                                               | (सम्वत् १७६४–१७७७)             | सन् १७०७-१७२०                                       |
| 3 8       | २७                                               | से गुजरते थे                   | से गुजरे थे।                                        |
| ₹8        | <b>F</b>                                         | (१३४३ ई०)                      | ( \$ ま 及 \$ 長 o )                                   |
| ३४<br>४४  | <i>ξ</i>                                         | सम्बत् १३२१ (१२७४ ई)           | सम्बत् १४२१ (१३७४ ई)                                |
| 88        | १६                                               | वहस्र                          | बल्ख                                                |
| ጸቭ<br>ያያ  | २०                                               | 11                             | "                                                   |
| પ્રશ      | 99                                               | n                              | 19                                                  |
| 7,1       | 8                                                | का प्रदर्शन करते हुए वीर-      | का प्रदर्शन कर वीरगति की                            |
| ሂሄ        | १५                                               | गति प्राप्त किया । उससे        | प्राप्त हुए, उससे                                   |
| •         | <b>( 4</b>                                       | मुअज्जम मारा गया।              | आजम मारा गया।                                       |
| ५६        | २६                                               | म्राजम विजयी                   | मुअञ्जम विजयी<br>मऊ                                 |
| <u>५७</u> | \ <del>\                                  </del> | मद<br>भीमसिंह व फरूखसियार का   |                                                     |
| ሂട        | २०                                               | सत्यता निजाम की चालाकी         | भीमसिंह व फरूखसियार में<br>सत्यता के सामने निजाम की |
|           | •                                                | के सामने नहीं चल सकी           | वालाको नही चल सकी।                                  |
| ४६        | फुटनोट                                           | X                              | १                                                   |
| / ६२      | फुटनोट ३                                         | पृ सख्या                       | पु संख्या ८०-८२                                     |

| ₹¥= ]       |                      | रामपूर्ताने का दक्षि             | <b>श</b> त                          |
|-------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| #X          | 44                   | चलॉजी सिषिया                     | वनकोत्री सिविया                     |
| 44          | •                    |                                  |                                     |
|             | *                    | tex ====                         | ⊬<br>इतका सेहात कि सं१०१४ की        |
|             | २२                   | <b>मण्</b> रोजी                  | वसकीबी                              |
|             | ₹.                   | युक्त मरमावे                     | पुत्र मटबाड़े                       |
| ₹u          | फ़ुटनोट २            | <ul> <li>जनवरी १७६१</li> </ul>   | १ व जनगरी १७६१                      |
| <b>(</b> 9  | पुरसोट ≾             | सरवाका                           | मटनाका                              |
|             | رع) بر               |                                  | पंचरंती पताकाकी हटा दिया            |
| ₹₹.         | ₹¤                   | रामाचेव                          | राजनदेव                             |
|             | पुरुनोट १(३)         |                                  | महत्वाची सिविमा                     |
| 98          | फुटमोट (४)           |                                  | पृसं६७                              |
| ७२          | क्षटनीट ३(२)         |                                  | वेनीसिष्ठ                           |
| ७१          | ्<br>पुरुषोट १       | इंडचे "सेमा                      | इसने घंपेजी सेना                    |
|             | पुरनोट १<br>पुरनोट १ | ł<br>ł                           | ₹                                   |
| 90          | फुटगोट १             | मही पुस्तक वृ                    | ₹                                   |
|             | ₹₹<br>               | न्द्रा पुरसक पृ<br>अप्पाजी       | 9 46 0                              |
|             | पुरनोट ।             | प्रमाणी                          | सम्बाजी<br>सम्बाजी                  |
| 9.0         | फुटनोट २             | मही पुस्तक कुटनोट ।              | यही पुन्तक पुण्य                    |
| 46          | फुटनोड २(१)          | नामप्रव हो सकेया                 | सामप्रद ⊈सा                         |
| 5           | <b>₹</b> ₹           | नांकरोरा                         | नानचेरा                             |
|             | ₹5<br>₹€             | गमरोब<br>                        | पानरोद्य                            |
| 50          | पुरुगोद १(३)         | सूभिकर प्रवस्य सुवार             | भूमिकर महत्त्व                      |
| er          | Basha ((1)           | •                                | इ.स.च                               |
| ₹ ₹         | \$Y (4)              | मारवाड कं समरक्षिष्ट्<br>सं १८१६ | <b>भगवर्षिह</b>                     |
| i i         | 9ुटनोकर २            | च १८२६<br>मरमाङ्ग                | सम् १६३६                            |
| 7 X         | <b>V</b>             | (सन् १६१८)                       | भटनाका<br>(बन् १६ =)                |
| \$ ¢        | ŧ                    | ११ मी सराज्यों के सन्तिम         | (मर् १८ म)<br>१४ मी सताम्दी के धरित |
|             |                      | बरसा १२७४ ई                      | परण ११७४ €                          |
| ₹ <b>₹७</b> | ₹ <b>w</b>           | सदरेसमु <del>क</del> ी           | सरदेवपुत्री                         |
| _           | भवित्र               | सहाराव                           | महाराष                              |
| १२व         | <b>पू</b> रमोह       | सिप् <b>रक्स</b>                 | विभरजन                              |
| <b>11</b>   | •                    | रागोबी                           | <b>मनकोशी</b>                       |
| ११२<br>११४  | ŧ ;                  | मद्दारानी विधिया                 | महाराजी                             |
| 114         | ì,                   | रूपन<br>यम्बानी के नाई           | पूक्त<br>मन्त्राची के भाई           |
| 144         | Y                    | रेन्द्रंब                        | भग्वाचा क माद्र<br>रेथर             |
|             |                      | • • •                            |                                     |

## OPINION

It is a matter of great congratulation that History of Rajasthan, and its component Princely States have found their own The work of MM Gaurishanker Ozha has been carried on by his worthy successor—the late Jagdish Singh Gahlot whose History of Kotah has just been published and provides a worthy monument to his great historical researches It is not only a book of history but a comprehensive Gazetteer of Kotah-presenting a description of this state from all points of view To a comprehensive political history has been added materials for its social, religious and cultural life. In presenting the political history—the distinguished author has pressed into service all sources of information with authoritative bibliographical references-which throw a new light on the History of Kotah It is to be hoped that competent successors will be found to carry on the great work of the late Jagdish Singh Gahlot

Chief Editor, 'Rupam', Calcutta

OC GANGOLY